# THE BOOK WAS DRENCHED

# UNIVERSAL ABYRAN OU\_176692 ABYRANINI ABYRANINI

# श्रीरामऋष्णलीलामृत

## प्रथम भए।

# पण्डित द्वारकानाथ तिवारी,

बी. ए., एल एल बी.

(द्वितीय संस्करण)



1946

श्रीरामकृष्ण आश्रम, नागपुर, सी. पी.

सर्वोदय सार्जिय हिन्स अगस्त १९४६] हुत्तेनीअलम रोड़, हेदरानाद (दिदण). [ मूल्य ५)

प्रकाशक-स्वामी भास्करेश्वरानम्द, अध्यक्ष-श्रीरामरुज्ज आश्रम, नागपुर, सी. पी.

# श्रीरामरुष्ण-शिवानन्द-स्मृतिव्रन्थमाला पुष्प ग्यारहवाँ

( सर्वाधिकार स्वरक्षित)

मुद्रक-ल. म. परले, रामेश्वर प्रिंटिंग प्रेस, नागपुर ।

# ॐ तत्स्रत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्त ।

स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिगे । अवतास्वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः ॥

—श्री विवेका**नन्द**ी

भगवान् श्रीरामकृष्ण परमहंस देव की यह अपार दया और अहेतुकी कृपा है कि उन्होंने अपना अपूर्व और अलैकिक जीवन चरित्र हिन्दी भाषी पाटकों के समक्ष रखने में मुझे निमित्त बनाया।

> स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दियेउ। अस विचारि महराज, तनुपुलकित हार्पेत हिये।।

में किस मुँह से अपने इस सौभाग्य का वर्णन करूँ! इस कल्रहपूर्ण कल्रियुगी संसार में सर्वधर्मसमन्वय और विश्वबंधुत्व स्थापित करने वाले, मुक्तहस्त से परमात्मदर्शन का दान देने वाले, साक्षात श्री भगवान् के उन महामहिम युगावतार की स्तुति में कैसे करूँ और उनके प्रति किस प्रकार कृतज्ञता प्रकाक्षित करूँ!

हे भगवन् ! यह तेरा " लीलामृत " चरित्र ही तेरे चरणों में नतमस्तक हो समर्पण करता हूँ ।

दुर्ग, श्रावण शुक्र १३ संवत् १९९४ विनीत —

### प्राक्थन

श्रीरामकृष्ण परमहंस का जीवन चिरत्र धर्म के व्यावहारिक आचरण का विवरण है। उनका जीवन चिरत्र हमें ईश्वर को अपने सामने प्रत्यक्ष देखने की शक्ति देता है। उनके चिरत्र को पढ़ने वाला मनुष्य इस निश्चय को प्राप्त किये बिना नहीं रह सकता कि केवल ईश्वर ही सत्य है और शेप सब मिण्या -श्रम—है। श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे। उनके वाक्य किसी निरे विद्वान् (कोरे विद्यावान् ) के ही कथन नहीं हैं, वरन् वे उनके जीवन-प्रन्थ के पृष्ठ हैं। उन वाक्यों के द्वारा उन्होंने स्वयं अपने ही अनुभवों को प्रकट किया है। इसी कारण उनका जो प्रभाव पाठक के हृदय पर पड़ता है वह चिरस्थायी होता है। इस संदेहवादी युग में श्रीरामकृष्ण सजीव और ज्वलन्त धार्मिक विश्वास के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। इसी उदाहरण के कारण ऐसे सहस्रों स्त्री-पुरुषों की आत्मा को शान्ति प्राप्त हुई है जिन्हें अन्यथा आध्यात्मिक प्रकाश से वंचित रहना पड़ता। श्रीरामकृष्ण का चरित्र अहिंसा का प्रत्यक्ष पाठ है। उनका अपार प्रेम किसी भौगोलिक अथवा अन्य सीमा के भीतर परिमित या आबद्ध नहीं था। मेरी यही प्रार्थना है कि उनका दिव्य प्रेम इस जीवन चरित्र के सभी पाठकों को अन्तःस्पूर्ति दे।

साबरमती, मार्गशीर्ष ऋष्ण १ विकम संवत् १९८१

मो क. गांधी

### वक्तव्य

हिन्दी जनता के सम्मुख इस पुस्तक का दुहराया हुआ यह द्वितीय सैस्करण रखते हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। यह पुस्तक स्व॰ न. रा. परांजपे कृत मराठी पुस्तक का अनुवाद है, जिसकी सामग्री श्री स्वामी शारदानन्द (श्रीरामकृष्ण के एक प्रमुख शिष्य) कृत बंगाली पुस्तक 'श्रीरामकृष्ण लीला-प्रसंग 'से ली गई है। इसके अतिरिक्त कई विश्वसनीय अंग्रेजी तथा बंगाली प्रम्थों और लेखों की भी सहायता ली गई है। उन सब की सूची इस पुस्तक में सम्मिलित है।

श्री. पं. द्वारकानाथ जी तिवारी, बी. ए., एल-एल. बी., दुर्ग, सी. पी. ने बड़ी लगन और श्रद्धा के साथ यह अनुवाद किया है। उनके इसी अथक परिश्रम का यह फल है कि हमें प्रस्तुत पुस्तक इस रूप में प्राप्त हुई। श्री. तिवारी जी के इस सराहनीय कार्य के लिए हम उनके परम कृतज्ञ हैं।

साहित्यशास्त्री श्री. पं. डा. विद्यामास्कर जी शुक्र, एम. एस-सी., पी-एच. डी., पी. इ. एस., प्रोफेसर, कॉलेज ऑफ साइन्स, नागपुर के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस पुस्तक के संशोधन कार्य में हमें बहुमूख्य सहायता दी है।

आशा है यह पुस्तक पाठकों को प्रिय लगकर अग्ना उद्देश पूर्ण करने में संफल होगी।

नागपुर, जन्माष्टमी, ता. १९-८-१९४६

—प्रकाशक

# हमारे अन्य प्रकाशन

# हिन्दी विभाग

| ₹.         | विवेकानन्द जी के संग में ( वार्तालाप ) .         |          | ••• |       |
|------------|--------------------------------------------------|----------|-----|-------|
|            | शरचन्द्र चक्र                                    |          | ••• | 41)   |
| ₹.         | <b>श्रीरामकृष्ण लीलामृत</b> ( विस्तृत जीवनी ) हि | द्वीय भा | ग   | ५).   |
|            | श्री स्वामी विवेकानन्द कृत पु                    | स्तकें   |     |       |
| ₹.         | आतमातुभूति तथा उसके मार्ग ( द्वितीय संस्         | करण )    | ••• | 91)   |
| ૪.         | <b>प्रमयोग</b> (द्वितीय संस्करण)                 | ••       | ••• | 91)   |
| ٧.         | परिवाजक (द्वितीय संस्करण)                        | •• •     | ••• | 111=) |
| €.         | प्राच्य और पाइचात्य (द्वितीय संस्करण ) .         | ••       | ••• | 111=) |
| v.         | भक्तियोब                                         | ••       | ••• | 111=) |
| €.         | शिकागो वकृता (चतुर्थ संस्करण)                    | ••       | ••• | 11=). |
| ٧.         | वर्तमान भारत (द्वितीय संस्करण)                   | ••       | ••• | 11)   |
| ₹o.        | मेरे गुरुदेव (द्वितीय संस्करण)                   | ••       | ••• | (≥)   |
|            | मराठी विमाग                                      |          |     |       |
| <b>१.</b>  | श्रीरामकृष्ण चरित्र दो भागों में प्रत्येक का मृत | :य       | ••• | शा)   |
| ₹.         | श्रीरामरुष्ण वाक्सुधा                            |          | ••• | 1-)   |
| ₹.         | श्रीरामकृष्ण देव यांचें संक्षिप्त चरित्र         | ••       | ••• | -11)  |
| <b>¥</b> . | शिकागो धर्मपरि वर्देतील व्याख्यामें—             |          |     |       |
|            | श्री स्वामी विवेका                               | नन्द कृत | ••• | 1)    |
| ٧.         | माझे गुरुदेव भी स्वामी विवेकानन्द कृत            | ••       | ••• | 1)    |
| ₹.         | साधु नागमहाशय चरित्र                             | •• .     | ••• | III)  |

विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिए । श्रीरामकृष्ण आश्रम, धम्तोली, नागपुर, सी. पी.

9. श्री भगवान् रामरुष्ण परमहंस देव जैसे पहुँचे हुए अत्यन्त श्रेष्ठ महा'पुरुष के चिरित्र की ठीक ठीक समझना असंग्भव हैं। जब स्वयं उनके प्रमुख शिष्य श्री
विवेकानन्द स्वामी जी कहते हैं कि "उनके चिरित्र को में भी अच्छी तरह नहीं
समझ सका" तथ मुझ जैसे मनुष्य के लिए उस चिरित्र को लोगों को समझाने
का प्रयत्न करना तथा उसकी प्रस्तावना लिखना कितना किठन हैं। तथाने श्रीरामरुष्ण की रुपा पर भरोसा रखकर तथा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की निम्न
िल्लित पंकियों को हृद्बंगम करके में यह साहम्न कर रहा हूँ:—

" निज निज माते मुनि हरिगुण गाविहें । निगम शेष शिव पार न पाविहें । तुमिह आदि सग मसक प्रजन्ता । नभ उड़ाहिं निहं पाविहें अन्ता ॥ तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहुं कोइ पाव कि थाहा ॥"

2. प्रस्तावना का अर्थ है—पन्थ और उसके विषय के सम्बन्ध में संक्षेष
में ही जानकारी प्राप्त करा देना। प्रस्तुत प्रन्थ का विषय है—भगवान् श्रीरामकृष्ण ।
इनके सम्बन्ध में यदि यहाँ पर हमें संक्षेप में ही कुछ कहना है तो इतना ही कह
सकते हैं कि जिन्होंने पूर्वापर तोयिनिधि के अवगाहन करने वाले नगराज के
समान, वैदिक और अवैदिक संस्कृति का स्वयं अवगाहन कर शिकामो की सर्थधर्म-परिषद में वेदान्त के समन्वय का झण्डा फहरा दिया, जिन्होंने कांस्कृतिहा में

मम सोए हुए भारत को "उत्तिष्ठत" "जायत" की दुदुंभि-निनाद से जमाकर और पौरुष के महामन्त्र की दिशा देकर उसके ध्येय का दर्शन करा दिया, जिन्होंने भोगैकिनिष्ठ पाश्चात्य जगत् में "त्याग" की मंजुल गीता गाकर उसकी विचार-धारा में कान्ति उत्पन्न कर दी उन्हीं पुण्यश्लोक श्रीमद्विवेकानन्द स्वामी जी के थे सदुरु हैं। ताजमहल की सुन्दर और विचित्र शिल्पकला को देखकर मनुष्य का मन आश्चर्य-चिकत हो जाता है और मन में तुरन्त यह विचार उठने लगता है कि जिसने ऐसी विशाल कारीगरी की कल्पना तथा निर्मिति की वह मनुष्य कैसा रहा होगा। साथ ही उस व्यक्ति को जानने की हमें उत्सुकता मी उत्पन्न हो जाती है। कुछ वैसी ही अवस्था यहाँ भी है। मन में प्रश्न उठता है कि जगत्प्रसिद्ध त्रिखण्डकीर्तिमान यितश्रेष्ठ स्वामी विवेकानन्द जी जब ऐसे हैं, तब उनके ज्ञानदाता गुरुदेव केसे रहे होंगे ?

- 3. यह शास्त्र सम्मत बात है कि भगवान् धर्मसंस्थापनार्थ पुन: पुन: अवतार हेते हैं और उन अवतारों के द्वारा नथे युगधर्म का प्रवर्तन होता है। प्रत्येक अवतार भूतकाल का कलस्वरूप हैं और भविष्यकाल उसमें बीज रूप में अन्तिनिहित्त रहता है। योग्य मानव क्षेत्र में उस बीज को डालकर भविष्य काल को जन्म देना ही अवतार का कार्य होता है। अर्थात् यह बीज उस समय के जगत् के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। आधुनिक काल में मानव-जा!ति किस दिशा की ओर जा रही है इस बात पर यदि हम दृष्टि डालें तो यह समझ में आ जायगा कि भविष्य में देसे युगधर्म की आवश्यकता है। जब वही युगधर्म भगवान् श्रीरामरुष्ण के चिरत्र में उतरा हुआ दिसाई देता है, तो वे धर्मसंस्थापनार्थाय अवतीर्ण हुए हैं यह सत्य स्पष्ट रूप से प्रतीत हो जाता है।
- माला का निरीक्षण करने से दिलाई देता है कि इस परम सुन्द्र रचना में सभी

छोटे बडे विश्व-परमाण अपने अपने स्थान में स्वतन्त्र होते हुए-इस स्वतन्त्र व्यक्तित की रक्षा करने वाले नियमों के कारण स्वतन्त्र रहते हए भी-अापस में इस तरह बंधे हुए हैं कि वे एक दूसरे के साथ एकजीव होकर तथा मिलकर, एक ही वस्त बन गये हैं। अनेकता में एकता तथा एकता में अनेकता ही विश्व का रहस्य है। एक ही आद्वितीय सत्ता इन मिन्न भिन्न रूपों में प्रकाशमान हैं और इसी में विश्वरचना का सौन्दर्ध है। अल्पज्ञ मनुष्य इस विश्व-रहस्य को जान ले और तद्नुह्रप ही अपने कुटुम्ब की रचना करे, इसी में मनुष्य का मनुष्यत्व है। यही उसके ऐहिक कर्तव्य की चरम सीमा है। यह बात हृद्गत अन्तःस्फूर्ति से आर्थ जाति की समझ में आ गई थी और उसी के अनुरूप उसने अपनी संस्कृति को उन्नत बनाया। परन्त ज़ब नवीन मानव वंश का निर्माण हुआ, उसे नई नई संस्कृतियाँ प्राप्त हुई और उन्हीं संस्कृतियां द्वारा उत्कान्त होकर आर्थेतर जगत् वर्तमान स्थिति में पहुँचा तब कहीं उसे आर्य संस्कृति पर विचार करने की योग्यता प्राप्त हुई और उन्हें इस विश्वसत्य का आभास होने लगा। Liberty, Equality, Fraternity, Democracy, Republicanism Self-determination ये सब इसी आभास के ही खेल हैं। क्रमशः इस विश्वरचना का बहुत सा अनुकरण शासन विभाग में किया गया, और आज यह बात अमेरिका के संयुक्त राज्य की शासन-पद्धति में हमें दिसाई देती है। धीरे धीरे अन्य मानव जातियाँ भी इसका अनुसरण करेंगी। जैसे बाह्य व्यवहार में यह कार्य हुआ, उसी तरह धर्म-क्षेत्र में भी होना चाहिए और भिन्न भिन्न धर्म अपने तई पूर्ण स्वतन्त्र तथा पृथक् रहते हुए भी एक साथ मिलकर एक समन्वय स्वरूप विश्व धर्म की पृष्टि कर उसकी ओर अग्रसर हों। अब यह बात मानव जाति के हित की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक हो गई है। संसार के सभी विचारशील पुरुषों को इस बात का निश्यय हो चुका है। सभी धर्म एक ही सद्वस्तु

को प्राप्त कराने वाले भिन्न भिन्न मार्ग हैं, इसलिए एक को दूसरे से द्वेष नहीं करना चाहिए, वरन् अपनी अपनी धर्मक्सा में ही रहकर अपनी अपनी उन्नित करनी निक्ति और अन्य धर्मी के प्रति उदासीन रहना चाहिए—यहीं बात सर्वत्र बुद्धि-मानों के लेखादि से भी ध्वनित होने लगी है, और वैसा ही आध्यरण करने की ओर धीरे धीरे प्रभी की प्रवृत्ति भी होती जा रही है। परन्तु उसमें एक कमी यह थी कि इस धारणा के कारण भिन्न भिन्न मतों के सम्बन्ध में लोगों के मन में उपसा उत्कन्न होती थी और आत्मीयता के अभाव में परस्पर भेम उत्पन्न होने का कोई मार्ग ही नहीं था। ऐसी आत्मीयता का अनुभव कराने के लिए कोई साधन न था कि भिन्न भिन्न धर्मवाले अपने अपने धर्म में रहते हुए भी एक दूसरे के सहधर्मी हैं तथा उन सब का उद्गम स्थान एक ही है।

इसी कमी को दूर करने के लिए भगवान् श्रीरामरूष्ण का अवतार हुआ। श्री काली देवी के प्रत्यक्ष सहवास में निरंतर रहते हुए तथा उसकी रूपा से पूणता को प्राप्त करके भी, भिन्न भिन्न धर्मी की नियमानुसार दक्षित लेकर, उन उन धर्मी के प्रत्यक्ष आचरण करने की इनकी अद्भुत लीला को देखकर मन उलझन में पड़ जाता है। इनारे सामने यह प्रश्न सहज ही उठता है कि उन्हें इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होते हुए भी कि जो कुछ है सो श्री जगदग्या ही है, उन्होंने किर यह सब खटपट किस लिए की। इस प्रश्न का संतोष जनक उत्तर किसी तरह नहीं मिलता है, परन्तु इसी में तो उनके अवतार की अपूर्वता है। श्रीरामरूष्ण का चरित्र एवं उनका उपदेश संसार के भावी युगधम का स्त्रमय अवतार है। भविष्य में केवल उसका विस्तार तथा स्पष्टीकरण होना शेष है। 'जितने मत उतने मार्ग,' 'सभी मार्ग एक ही ईश्वर की ओर ले जाते हैं, '—इस युगधम का जो अनुसरण करेगा वह अपने ही धर्न में रहकर अन्य धर्मावलियों के सम्बन्ध में विश्वबन्धत्व का अनुभव कर सकेगा। मिन्नता में अभिन्नता किस प्रकार होती है इसका उन्हें

अनुभव हो जाता है। हिन्दु धर्म के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों के अनुसार साधना करके उनमें सिद्धि प्राप्तकर भगवान् श्रीरामरुष्ण विधिनिषेधातीत पस्महंसावस्था में प्रतिष्ठित हए थे। इसके पश्यात उन्होंने इस्लाम, ईसाई आदि धर्मी की लोकिक दीक्षा लेकर उनकी यथाविधि साधना कर इस सत्य की साक्षात् उपलब्धि कर ली थी कि सभी धर्म उस एक ही अद्वितीय परमेश्वर की ओर ले जाते हैं। यही कारण है कि विभिन्न धर्मावलिक्वयों को श्रीरामरुष्ण में स्वधर्मीय आदर्श गुरु की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अपने अपने विशिष्ट धर्म को नष्ट न करके परस्पर एक दूसरे में भ्रातुमाव का अनुभव करना उन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिसा दिया। इसी में उनके अवतार की अपूर्वता है। उन्होंने इस प्रकार अपने आचरण द्वारा प्रत्यक्ष सभी धर्मी का समन्वय कर दिलाया है जो बात अन्य किन्हीं अवतारों में नहीं दिखाई देती । इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्हें हर एक धर्म को लीकिक दीक्षा लेना ही आवश्यक था: क्योंकि उसके बिना लोग उन्हें प्रत्यक्ष अपने निजी धर्म का नहीं समझ सकते थे। ईश्वर-दर्शन के जमरान्त भिन्न भिन्न धर्मी की प्रत्यक्ष दीक्षा लेकर प्रत्येक धर्म में बताई हुई साधना करने का उन्होंने जो प्रचण्ड प्रयत्न किया उसका इसी दृष्टि से विचार करने पर हमारे प्रश्न का समाधान हो जाता है।

५. इस प्रकार संसार को भावी युगधर्म का सूत्रपाट सिसाने के लिए भगवान् का जो यह अलोकिक चिरित्र हुआ उसका परिशीलन करने से हमें जो उपदेश प्रास्त होगा उसका यदि हम यथाशिक आचरण कर सकें तो निश्चय हमारा बड़ा कल्याण होगा।

६. श्रीरामरूण्ण का नियम था कि "प्रत्येक बात में शास मर्यांदा का पालन करना चाहिए।" यह नियम उनके आध्यात्मिक चरित्र में भी पूर्ण रूप से दिसाई देता है। मुमुक्ष, साधक और सिद्ध के कम से ही उन्होंने अपनी समी

लीलाएँ कीं । यह पायः सभी मानते हें कि इस विश्व का संचालक और नियन्ता कोई ईश्वर होना चाहिए। उन्हें इतने से ही समाधान हो जाता है। पर श्रीराम-रूज्ण को केवल इतने से ही सन्तोष नहीं हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि "यदि ईश्वर है ही तो वह अन्य सब वस्तुओं के समान व्यवहार्य भी होना चाहिए। सगुण सृष्टि के अतीन तो वह है ही, पर यदि सगुण सृष्टि को वहीं चलाता है तो अन्य सब वस्तुओं के समान वह परमार्थ वस्तु भी प्रत्यक्ष व्यवहार्य होगी। अतएव उसका प्रत्यक्ष अनुभव भी क्यों न होना चाहिए? इस प्रकार की अशान्ति या व्याकुलता उनके चित्त में उत्पन्न हुई और यही उनकी मुमुश्च दशा है। इसी एक व्याकुलता के कारण वे साधन-चतुष्टय-सम्पन्न हुए और उनके साधक-भाव का आरम्भ हुआ। उनकी सिद्धावस्था अनुकरण के परे हैं। पर उनके मुमुश्च और साधकभाव हमारी शिक्षा के लिए ही हैं; अतः उनके इन मावों से हेंने क्या सीखता चाहिए यही हम देखें। केवल "ईश्वर है" ऐसा बादिक समाधान न मानकर वह व्यवहार्य केमे हो सकता है, इसका विचार अत्येक व्यक्ति को करना चाहिए—ओर यही उनकी मुमुश्च दशा की शिक्षा है।

- ७. ईश्वर-प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं जो अनेक साधनाएँ तथा रोमांच उत्पन्न करने वाली उप्र तपस्या की और जो जो अनुभव प्राप्त किए, वे सब हमारे लिए यदापि असम्भव हैं तथापि उनके फलस्वरूप उन्होंने जो निश्चयात्मक निम्न लिखित नत्व बताए हैं वे हमारे लिए अत्यन्त उपयोगी हैं:—
  - १. ईश्वर है।
  - २. जो कुछ है और जो होता है वह सब उसी के करने से होता है। अत:
  - पूर्ण रूप से उसकी शरण में जाना ही योग्य और हितकर है।

 इतना जानकर इस भावना को अधिकाधिक बढ़ाना ही मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है।

इन चार तत्वों का निश्चय उन्होंने माधक-अवस्था में किया। ओर साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि इस निश्चयमुद्धि से चलने वाले का आचरण धीरे धीरे विहित मार्ग से विधिपूर्वक कैसे होता है। अकर्मण्यता और आलस्य की दूर करने के लिए ईश्वरार्पण बुद्धि से प्रचण्ड यत्न करना, जो गीतोक्त कर्मयोग का रहस्य है—उसे भी उन्होंने स्पष्ट कर दिखाया। कलकत्ता जैसे भोग-परायण शहर में, जहाँ पाश्चात्यों का अन्धानुकरण ही मुख्य है, रहते हुए भी उन्होंने यह सिद्ध कर दिखाया। के कामिनी-कांचन का त्याग केवल मन द्वारा ही नहीं, वरन् प्रत्यक्ष शरीर द्वारा भी किया जा सकता है; ऊपर बनाई हुई बुद्धि का एक बार दल निश्चय हो जाने पर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में विघ्न बाधा नहीं हो सकती बरन् पारिस्थिति ही उसके अनुकुल बन जाती है और साक्षात् अपरोक्षानुमृति भी केवल चालीस पचास वर्ष के जीवनकाल में ही प्राप्त की जा सकती है। बुद्धि में ज्ञान, अन्तःकरण में भाक्ति और शरीर में कालोचित प्रचण्ड कर्मस्कृतिं—इस वर्तमान परिवर्तित पारिस्थिति में इन सब की कितनी ज्ञारद्स्त आवश्यकता है इस विषय की भिक्षा उन्होंने दी। दुर्बलता का त्याग करके वीर्यवान् बनने का उन्होंने उपदेश दिया।

८. परन्तु केवल मुँह द्वारा कहने से उपरोक्त बुद्धि-निश्चय नहीं हो सकता। बहुधा मनुष्य की धेर्य-शाकि कम हो जाती है और मोह, विषाद, आपत्ति आदि के चपेटों के कारण बेचारे जीव को यदि कोई सहायता प्राप्त न हुई तो उसका आगे बढ़ना असम्मव हो जाता है। ऐसे समय ईश्वर को सर्व भार सींपकर यदि वह अत्यन्त ज्याकुलता से उसकी प्रार्थना करे तो उसे ईश्वर की सहायता अवश्य प्राप्त हो और यह उनके साधनाकाल के इतिहास से स्पष्ट प्रतीत होता है।

९. इस तरह इम देखते हैं कि इस अपूर्व अवतार के चरित्र में एक प्रकार की अपूर्वता है। इसके अतिरिक्त इनके जीवन का एक और वैशिष्टय है:--आज तक के साधुसंतों के चरित्र में हमें इस बात का कहीं भी विस्तृत विवरण नहीं मिलता है कि उन्होंने अपने साधना-काल में कीन कीन सी साधनाएँ की, उनकी अन्तःशक्ति का कैसे कैसे विकास हुआ, उन्हें कीन कीन से अनुभव पाप्त हुए, किन किन अडचनों का सामना करना पड़ा तथा उन उन प्रसंगों में उन्होंने क्या क्या किया आदि आदि । कारण यह है कि ये सत्पुरुष स्वयं अत्यन्त निरिममान होते हैं और साथ साथ गम्भीर भी। इसीलिए उनके श्रीमुख से किसी प्रकार का विवरण सुनना असम्भव है, परन्त श्रीरामरूष्ण के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ। एक ही समय में अनेक भाव उनमें रहते थे और वे भाव अत्यन्त उत्कट हुआ करते थे। यही श्रीरामरूष्ण की विशेषता है जिससे संसार को अपूर्व लाम हुआ है। उनके चरित्र का बहत सा अंश ज्यों का त्यों रनयं उन्हीं के श्रीमुख से सुनने को मिल सका है। इसीलिए "मेरवी मुझे चैतन्य देव का अवतार समझती थी","जो राम और रुष्ण हो गया है वही अब रामरुष्ण होकर आया है ", "इस तसवीर की पूजा घर-घर होगी ","हम सरकारी लोग हैं ", " मुझ पर सारा भार भींप दो " आदि वचन उनके श्रीमुख से सहज ही निकल पड़ते थे ! पर इससे उन्हें गर्निष्ठ नहीं मानना चाहिए । उनमें जो बालकभाव सहा प्रवल रहता था उसके कारण उनकी गम्भी-रता दूर हो जाती थी और प्रसंगवश उनसे बिना बोले नहीं रहा जाता आ: अत्यन्त निराभिमानता के कारण उनके श्रीमुख से ये बातें निकल पड़ती थीं । इस तरह उनका सारा चरित्र--- उगभग सच उनके ही श्रीमुख से सहज ही प्रकट हुआ है। " अभिमानी जीव जिस तरह व्यवहार करते हैं ठीक उसी तरह स्वामा-विक रीति से व्यवहार करना " ही निरिभमानता की सीमा है; इसीलिए अन्य

व्यक्तियों के विषय में जैसे कहा जाता है, उसी प्रकार अपने प्राति भी उनके श्रीमुख से शब्द निकला करते थे।

१०. इस प्रकार उन्होंने जगत् के कल्याण के लिए जो चरित्र कर दिसाया और उसे परमकारुणिकता से स्वयं ही स्पष्ट शांति से बता दिया, वह कितना मनोहर और बोधप्रद होगा यह बताना अनावश्यक है। वर्तमान चरित्र मुख्यतः जिस आधार पर से लिसा गया है वह मूल चरित्र (श्रीरामरूण्णलीला प्रसंग) बंगला भाषा में है और उसके लेखक हैं श्री खामी शारदानन्दजी जो उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे तथा जिन्हें उनका प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त हुआ था। यह मूल चरित्र पाँच भागों में है और उसमें श्रीरामकृष्ण की अन्तिम बीमारी तक का वृत्तान्त है। उसके बाद् के आठ महीनों का बत्तान्त तथा उनकी बीमारी का हाल उसमें नही हैं। मराठी चरित्र में (जिसका प्रस्तृत पुस्तक अनुवाद है) यह वृत्तान्त संक्षिप्त इत्प से श्रीराम-चन्द्र दत्त कृत श्रीरामकृष्ण चरित्र और "एम" के कथामृत से लिया गया है। उसी प्रकार श्री शारदानन्दजी रुत जीवन चरित्र में जो बातें नहीं आई हैं वे अन्य पुस्तकों से ले ही गई हैं; (आधारभूत पुस्तकों की सूची देखिए) तथापि ऐसी बातें बहत कम है और मराठी जीवन-चरित्र का पूर्ण आधार श्री शारदानन्द जी कत चरित्र हा है। इस चरित्र में स्थान स्थान पर जो शास्त्रीय विषयों का प्रीतेपादन मिलता है उससे पाठकों को श्री शारदानम्दजी के अधिकार की महत्ता स्पष्ट हो जायगी । स्वामी शारदानन्दजी के चरित्र की भाषा अत्यन्त मनोहर है। उनकी भाषा का प्रवाह ।किसी विशाल नदी के शान्त, धीर, गम्भीर प्रवाह के समान पाठक के मन को तल्छीन कर देता है। प्रथम तो श्रीरामरुष्ण का चरित्र ही अत्यन्त अन्द्रत और रमणीय है और ।फिर उसमें श्रीस्वामी जी की सुन्द्र माषा और उनके विषय प्रतिपादन की क्श्रलता का संयोग । इस त्रिवेणी संगम में म ज्जन करके पाठक अपनी देह की भी सुधि भूल जाते हैं। यह जीवन चरित्र

पाठकों को कैसा रुचेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता तथापि इसे पढ़कर यिदे पाठकों का ध्यान श्रीरामरूष्ण के उदार चिरत्र की ओर आरूष्ट हो सका, तो मैं अपने परिश्रम को सार्थक मानुँगा।

इस चरित्र में स्थान स्थान पर "हम बोले", "हमें उन्होंने बताया" आदि वाक्यों में "हम" शब्द मूल बंगला यन्थकार का है। "हम" शब्द का उपयोग उन्होंने श्रीरामकृष्ण के शिष्यों के लिए किया है।

११. इस प्रकार—(१) सब धर्म एक ही ध्येय की ओर पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्ग हैं। (२) ईश्वर, मंगल ग्रह के समुद्र के समान, केवल अनुमान करने की वस्तु नहीं हैं, वह तो इन्द्रियातीत भाव से प्रत्यक्ष अनुभव करने की वस्तु है। और (३) किसी भी कल्पना को लेकर उसे केवल कल्पना ही में न रखका मन, वाणी और शरीर से भी उसका अनुष्ठान करना चाहिए—इसी में साधक के यश का बीज हैं—इस भावप्रणाली को संसार को देने के लिए श्री भगवान की प्रकट लीला पाठकों के सामने रखी जाती है। यह तो भगवान के अत्यन्त समर्थ अवतार का चरित्र हैं; बड़ा ही अमोध है! जिसके जिसके कान में पहुँचगा, उसका कुछ न कुछ कल्याण अवश्य करेगा। इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं है। इतना कल्याणपद विषय प्राप्त होने के कारण में स्वयं अपने की बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ और अनेक प्रकार से दीन हीन इस बैदिक राष्ट्र के लिए तथा उसके अंगस्वरूप स्वयं अपने लिए भी निम्न लिखित प्रार्थना करते हुए इस पुण्य समरण के कार्य से विश्राम लेता हूँ।

सर्वेऽि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदुःखमाप्तुयात्॥

# श्रीरामकृष्ण परमहंस देव के जीवनचरित्र का विवरण

### प्रथम भाग

१७७५ क्षुदिराम का जन्म । १७९१ चन्द्रादेवी का जन्म। १७९९-१८०० क्षुदिराम का चन्द्रादेवी से विवाह। १८०५-०६ रामकुमार का जन्म। १८१४ देरेगांव से कामारपुकूर में आग्रमन । . . १८२० रामकुमार का विवाह। १८२४ क्ष्दिराम की रामेश्वर-यात्रा। १८२६-२७ रामेश्वर को जन्म। १८३५ क्षदिराम की गया-यात्रा । १८३६ फरवरी १७ नदाधर (श्रीराम-कृष्ण) का जन्म। १८४३ क्षदिराम की मृत्यु । १८४५ गदाधर का वतबंध। १८४८ रामेश्वर का विवाह। १८५३ गदाधर का कलकत्ते में आगमन । १८५५ मई ३१,दक्षिणेश्वर के काली-मन्दिर में देवी की प्राणप्रतिष्ठा। १८५६ श्रीरामकृष्ण का विष्णु मन्दिर में पूजकपदम्रहण।

१८५६ कालोमंत्र दीक्षा-प्रहण । रामकुमार की मृत्यु । हृदय का दक्षिगेश्वर में आगमन । श्रीरामकृष्ण का देवी-मन्दिर में पूजकपदग्रहण । दिव्योन्माद । प्रथमदर्शन । १८५८ हलधारी का दक्षिणेश्वर में आगमन । १८६० श्रीरामकृष्ण का विवाह । १८६१ राणी रासमणि की मृत्यु । भैरवी ब्राह्मणी का दक्षिणे-श्वर में आगमन। १८६१-६३ श्रीरामकृष्ण का तन्त्रसाधन । १८६४ चन्द्रादेवी का दक्षिणेश्वर में

आगमन ।

१८६४-६५ जटाधारी का दक्षिणेश्वर

में आगमन ।

,, वात्सब्य और मधुरभाव साधन

# चरित्र के आधारभूत ग्रंथ।

| ۹. | भीरामकृष्ण लीलाप्रसंग—बाल्यजीवन         |                       |
|----|-----------------------------------------|-----------------------|
|    | ,,साधकभाव                               |                       |
|    | 🥠 —गुरुभाव (पूर्वार्घ) 🥻                | .स्वामी शारदानन्द जी। |
|    | "      —  " (उत्तरार्घ)                 |                       |
|    | ,,                                      |                       |
| ₹. | श्रीरामकृष्ण देवेर उपदेश                | सुरेशचन्द्र दत्त ।    |
| ₹. | श्रीरामकृष्ण परमहंस देवेर जीवनवृत्तान्त | श्रीरामचन्द्र दच्च ।  |
| ٧. | परमहंस देव                              | देवेन्द्रनाथ बस् ।    |
| ч. | भीरामऋष्ण कथामृत ( चार भागों में )      | एम ।                  |
| €. | स्वामी-शिष्य संवाद ( दो भागों में )     | शरचन्द्र चक्रवर्ती ।  |
| v. | भी नागमहाशय                             | ••• ,, ,,             |
| ۷. | Men I have Seen                         | शिवनाथ शास्त्री ।     |

उद्बोधन और प्रबुद्ध-भारत मासिक से कुछ लेख ।

# अनुक्रमणिका

|             | विषय                         |        |     |     | पृष्ठ       |
|-------------|------------------------------|--------|-----|-----|-------------|
| ₹.          | भूमिका                       | •••    | ••• | ••• | ٤           |
| ٦.          | कामारपुकूर और मातापिता       | •••    | ••• | ••• | 9           |
| ₹.          | कामारपुकूर में कल्याणमय संस  | गर     |     | ••• | १७          |
| 8.          | चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव | •••    | ••• | ••• | २९          |
| 4.          | श्रीरामकुष्ण का जन्म         | •••    | ••• |     | ३७          |
| ૬.          | बालचरित्र और पितृवियोग       | •••    | ••• | ••• | ४२          |
| ૭.          | गदाधर की किशोर अवस्था        | •••    | ••• | ••• | ५६          |
| ૮.          | यौवन का आरम्भ                | •••    | ••• | ••• | <b>ত</b> গূ |
|             | साधकभाव                      |        |     |     |             |
| ٩.          | साधकभाव—विषय प्रवेश          | •••    | ••• | ••• | 24          |
| १०.         | साधक और साधना                | •••    | ••• | ••• | ९५          |
| ??.         | साधकभाव का प्रारम्भ          | •••    | ••• | *** | 306         |
| <b>१</b> २. | रानी रासमाणि और दक्षिणेश्वर  | ••     | ••• | ••• | ११५         |
| १३.         | पुजारीपद ग्रहण               | •••    | ••• | ••• | ?30         |
| १४.         | व्याकुलता और प्रथम दर्शन     | •••    | ••• | ••• | १४६         |
| १५.         | मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण ( न | बालू ) | ••• | ••• | १५९         |
| १६.         | श्रीरामकृष्ण और मथुरबाब्     | •••    | ••• | ••• | 828         |

# अनुक्रमणिका

| विषय                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | र्वेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| साधना और दिन्योन्माद              | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| प्रथम चार वर्ष की अन्य घटना       | Ŭ                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विवाह और पुनरागमन                 | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भैरवी ब्राह्मणी का आगमन           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २९५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वैष्णवचरण और गौरीपण्डित व         | ग वृत्तान्त                                                                                                                                                                                                                                                             | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| विचित्र क्षुधा और गात्रदाह        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा क     | वृत्तान्त                                                                                                                                                                                                                                                               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जटाधारी और वात्सल्यभाव सा         | वन                                                                                                                                                                                                                                                                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ঽঀৢৢৢ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय, पद्मल | शेचन और                                                                                                                                                                                                                                                                 | नारायण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शास्त्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ३७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| मधुरभाव की मीमांसा                | •••                                                                                                                                                                                                                                                                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३९६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •                                 | Ŧ                                                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ४२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| नामानुकमणिका                      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                   | साधना और दिन्योन्माद प्रथम चार वर्ष की अन्य घटना विवाह और पुनरागमन भैरवी ब्राह्मणी का आगमन वैष्णवचरण और गौरीपण्डित व विचित्र श्रुधा और गात्रदाह ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन अटाधारी और वात्सल्यभाव साध भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय, पद्मल | साधना और दिन्योन्माद प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ विवाह और पुनरागमन भैरवी ब्राह्मणी का आगमन वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त विचित्र श्रुधा और गात्रदाह ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन अटाधारी और वात्सल्यभाव साधन भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय, पद्मलोचन और मधुरभाव की मीमांसा श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन | साधना और दिन्योन्माद प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ विवाह और पुनरागमन भैरवी ब्राह्मणी का आगमन वैष्णध्यरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त विचित्र क्षुधा और गात्रदाह ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन अटाधारी और वात्सल्यभाव साधन भिन्न भिन्न साधु-सम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण मधुरभाव की मीमांसा श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन | साधना और दिन्योन्माद प्रथम चार वर्ष की अन्य घटनाएँ विवाह और पुनरागमन मेरवी ब्राह्मणी का आगमन विष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त विचित्र क्षुधा और गात्रदाह ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन श्रीरामकृष्ण का तन्त्र साधन भन्न मिन्न साधु-सम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री मधुरभाव की मीमांसा श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन |



भगवान् श्रीरामकुष्ण परमहंस

# श्रीरामऋष्णलीलामृत

# १---भूमिका

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ गीता, ४ । ७ ॥ धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ गीता, ४ । ८ ॥

" जो राम, जो कृष्ण, वही अब रामकृष्ण । "

—श्रीरामकृष्ण

हर कोई देख सकता है कि विद्या, सम्पत्ति और उद्योग द्वारा मानव-जीवन आजकल कितना उन्नत हो गया है। किसी एक विशिष्ट परिस्थिति में ही आबद्ध रहना अब मनुष्य-प्रकृति के लिए मानो असहा हो गया है। पृथ्वी और पानी पर अव्याहत गति प्राप्त करके ही उसे संतोष नहीं है। अब तो वह आकाश को भी अधिकृत करने का प्रयत्न

### श्रीरामऋष्णलीलामृत

कर रही है। अपनी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए उसने अंधकारमय समुद्रतल में और भीषण ज्वालामुखी पर्वतों में भी प्रवेश करने का साहस किया है। सदा हिमाच्छादित पर्वत पर और भुष्ट पर विचरण करके वहाँ के चमत्कारों का अवलोकन किया है। पृथ्वी पर के छोटे मोटे सभी पदार्थों के गुणधर्म जानने के लिए दीर्घ प्रयत्न करके लता औषधि वृक्ष इत्यादिकों में भी अपने ही समान प्राणस्पंदन होने का प्रत्यक्ष अनु-भव कर लिया है। इन सब विषयों का यथार्थ बोध प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के अद्भुत यंत्रों का भी अविष्कार किया है। उसने पृथ्वी, आप,तज इत्यादि पंचभृतों पर आधिपत्य प्राप्त किया, पृथ्वी सम्बन्धी अनेक विषयों का ज्ञान सम्पादन किया पर इनसे तृप्त न होकर सुदूर आकाश-स्थित ग्रह नक्षत्रों की ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ाई और उनंक मी समाचार प्राप्त करने में बहुतेरी सफलता प्राप्त की। ये हुई स्थल सृष्टि की बातें। सूक्ष्म सृष्टि का ज्ञान सम्पादन करने में भी मनुष्य-जाति ने वैसा ही अपार परिश्रम किया है। जीवन के रहस्यों का अनुशीलन करके उसने उत्कान्ति तत्व का शोध किया है। शरीर और मन के सूक्ष्म गुण-धर्मी को समझा है। स्थ्रल जगत् के ही समान सृक्ष्म जगत् के व्यापार भी किसी अचिन्त्य नियम-सूत्र से बँधे हुए हैं यह भी उसने देख लिया हैं और मनुष्य की आकलन-शक्ति से परे भी कई घटनाएँ हो सकर्ता हैं, इस बात पर उसे विश्वास होने लगा है।

यद्यपि पृत्रींक्त उन्नति और इस शक्ति का उदय पाश्चात्य देशों में ही हुआ हं, तथापि उनका प्रचार भारतवर्ष इत्यादि पूर्वी देशों में भी

### भूमिका

कुछ कम नहीं हुआ है। प्राच्य और पाश्चात्य देशों का सम्बन्ध जैस-जैसे अधिक हो रहा है वेसे-वेसे प्राचीन प्राच्य जीवन-विधि भी परिवर्तित हो रही है और वह पाश्चात्यों के सांचे में हल रही है। चीन, जापान, भारतवर्ष इत्यादि देशों की वर्तमान स्थिति देसने से इस सिद्धान्त की सत्यता प्रतीत होती है। इसका परिणाम भविष्य में भले ही कुछ भी हो, पर पौर्वात्य देशों पर पश्चिमी विचारों का प्रभाव दिनं।दिन अधिक पड़ता जा रहा है और समय पाकर यह प्रभाव एथ्वी के सभी देशों पर पड़ेगा इसमें कोई सन्देह दिसाई नहीं देता।

भारतवर्ष और अन्य सब देशों के भाव, विचार, कल्पना इत्यादि के तुलनात्मक विवंचन करने से यह दिखता है कि ईश्वर, आत्मा, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही अत्यन्त प्राचीन काल से भारतवर्ष ने अपना ध्येय निश्चित कर रखा है। और इस प्रकार का साक्षात्कार और ज्ञानप्राप्ति ही किसी भी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य समझा जाता है। भारतवर्ष के सभी आचार विचारों के मूल में यही उच्च आध्यात्मिक ध्येय दिखाई देता है; पर दृसरे देशों का लक्ष्य ऐहिक सुस्तोपभाग की ओर पाया जाता है।

यचिष पाश्चात्यों ने पंचेन्द्रियों के अनुभव के प्रमाण द्वारा जड़ विज्ञान की बहुतेरी उन्नित की है, तथापि उपरोक्त प्रमाणपद्धित उन्हें आत्मविज्ञान के सम्बन्ध में कोई भी मार्ग नहीं दिखला पाई—कारण कि संयम, स्वार्थहीनता और अन्तर्भुख वृत्ति ही आत्मविज्ञान का मार्ग है और मन का संयम या निरोध ही आत्मोपलब्धि का साधन है। बहिर्मुख

### श्रीरामकृष्णलीलामृत

पाश्चात्य लोग आत्माविज्ञान का मार्ग बिलकुल भूलकर उत्तरोत्तर देहात्म-वादी और नास्तिक बन गये हैं इसमें आश्चर्य ही नहीं । ऐहिक सुखोप-भाग ही उनका जीवनसर्वस्व बन गया और इसीलिए उनके सभी प्रयत्न उसी की प्राप्ति के लिए हुआ करते हैं। जह विज्ञान के द्वारा उन्होंने पदार्थों का जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपयोग मुख्यतः भोग-सख की प्राप्ति के लिए ही करने के कारण वं दिनोंदिन अधिक दाम्भिक और स्वार्थपरायण हो चले हैं। पाश्चात्य समाज में धनी और गरीब होने के तत्व पर बना हुआ जाति-विभाग, उनके आविष्क्रत तोप बंट्टक इत्यादि नयानक यंत्र, एक ओर अट्ट सम्पानि और साथ ही साथ दूसरी ओर अपार दारिद्य और असंतोष का अस्तित्व, भयंकर धनवृष्णा तथा तज्जन्य परदेशहरण और परजातिपीडन य सब उसी भागसुबळाळसा के परिणाम हैं। यह भी दिखाई दंता है कि उनके अपार भोग-सुख प्राप्त कर रहेने पर भी पाश्चात्यों के मन में किंचित शान्ति नहीं आती और मृत्यु के बाद के जीवन पर जैसे तेंस विश्वास करते हुए उन्हें सुख नाम को भी नहीं मिलता। अधिकाधिक शोध करते करते पाश्चात्यों की समझ में अब कहीं यह बात आने लगी है कि पंचेन्द्रियजन्य ज्ञान द्वारा देशकालातीत तत्व का पता कभी नहीं लग सकता। विज्ञान अधिक से अधिक उस तत्व का आभास मात्र करा देगा; उसका यथार्थ ज्ञानलाभ कराना विज्ञान की शक्ति के बाहर की बात है। अतः जिस देवता की कपा से आजतक पाश्चात्य अपने का शक्तिमान समझते थे और जिसके प्रसाद से उन्हें इतनी धन सम्पदा मिली थी, उसीके आसन की डग-मगाते देख उनकी मानसिक अशान्ति अब और अधिक बढ़ रही है।

### भृमिका

उक्त विवेचन द्वारा यह सिद्ध होता है कि पाश्चात्यों के जीवन कं मल में विषयलोलुपता, स्वार्थपरता और धर्मविश्वासहीनता ही है। इसी कारण जो पाश्चात्यों के समान उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें स्वभावतः या जानवृझकर उन्हीं के समान बनना पड़ेगा और इसी से ऐसा दिखता भी है कि जापान इत्यादि जिन प्राच्य देशों ने पाश्चात्यों के अनुकरण का कम चलाया उनमें स्वजाति ओर स्वदेश प्रीति के साथ-साथ पाश्चात्यों के उपरोक्त दोष भी आ चले हैं। पाश्चात्यों के अनुकरण करने में यही भारी दांष है। उन्हीं के संसर्ग से हमारे भारतवर्ष में भी जो भावनाएँ प्रविष्ट हो रही हैं उन पर विचार करने से उपरोक्त सिद्धान्त की पृष्टि हो जाती है।

भारतवासियों का जीवन थार्भिक मूल पर प्रतिष्ठित होने के कारण उनकी संस्कृति एक अपूर्व और निगली सामग्री से निर्मित हुई है। संक्षेप में कहा जाय तो संयम ही उस संस्कृति का प्राण है। व्यक्ति और समाज, दोनों ही अपना जोवन संयम की सहायता से नियमित बनावें यही भारतवर्ष के शास्त्रों की आज्ञा थी। "त्याग के लिए ही भोगों का ग्रहण और परलोक के लिए हा इहलोक का जीवन" इन बातों का सभी को सभी अवस्थाओं में स्मरण कराते हुए व्यक्ति और समाज का ध्यान शास्त्रों ने इस उच ध्येय की ओर आकर्षित कर रसा था। पाश्चात्यों के संसर्ग से इस मावना में कितना अन्तर हो गया यह कोई भी देख सकता है। भारत गर्व के पूर्वरम्परागत संस्कारों और आचार विचारों में भी अद्भुत कान्ति हो गई है। भारतवर्ध ने अपने

### श्रीरामऋष्णलीलामृत

पुरानं त्याग और संयम-प्रधान जीवन को छोड़कर भोग-प्रधान जीवन कां स्वीकार कर हिया है। इससे उसकी पुरानी संस्कृति और शिक्षा का ळोप हो गया और उसमें नास्तिकता, परानुकरणप्रियता और आत्म-विश्वासहीनता का उद्य हो गया और वह कोल्ह में पेरे हुए सांटे की छोही के सदृश निःसत्त्व बन गया। भागतवर्ष को ऐसा प्रतीत होने लगा कि इतने दिनों तक उसने अपना आयुष्य जिस प्रकार व्यतीत किया वह कंबल अमात्मक था और विज्ञान के सहारे उन्नाति करने वाले पाश्चात्यों का हमारे पूर्वपरम्परागत संस्कारों और आचार-विचारों को जंगर्हा कहना गुरुत नहीं है। भोगरारुसा से मुख्य होकर भारत अपना पुर्वेतिहास और पूर्व गौरव मुळ गया। इस स्मृतिभ्रंश से भारत का बुद्धिनाञ हो गया ऑंग्डिस बुद्धिनाश ने भागत के आन्तित्व के लोप होने की नोंबत हा दी। इसके सिवाय ऐहिक भोगों की प्राप्ति के छिए उसे अब परमुखांपक्षी होना पहता है। अतः उसे भोग-प्राप्ति भी उत्तरो-त्तर कठिन होने लगी। इस तरह इसरों की नकल करने के कारण योग और भाग दोनों मागों से अष्ट होकर कर्णधार के विना वायु के वेग में वडी हुई नोका के समान भोगाभिलाषी भारतवर्ष इतस्ततः भटकने लगा।

इस तरह पाश्चात्यों के साथ-साथ उनकी धर्मग्लानि का प्रवेश भी इस भारत देश में हुआ। जब-जब काल के प्रभाव से सनातन धर्म की ग्लानि हुआ करती हैं. और जब माया के अनिर्वचनीय प्रभाव से मुग्ध होकर मनुष्य एहिक सुख-लाभ को ही सर्वस्व समझने लगता है और अपने जीवन का उसी में अपन्यय करने लगता हैं, और आत्मा, ईश्वर,

### भूमिका

मुक्ति इत्यादि सभी अतीन्द्रिय पदार्थ मिथ्या हैं और किसी अमान्ध युग के स्वम-राज्य की कल्पनाएँ हैं ऐसा सोचने लगता है, ऐहिक सम्पत्ति और इन्द्रियसुखों का नाना प्रकार से उपभोग करने पर भी जब उसे शान्ति नहीं मिलती, और जब वह अशान्ति की वेदनाओं से हाहाकार करने लगता है तब श्री भगवान अपनी महिमा से सनातन धर्म का उद्धार करने के लिए अवतार लंते हैं और दुबील मनुष्यों पर कृपा करके उनका हाथ पकड़कर उन्हें धर्म के मार्ग में प्रतिष्ठित करते हैं।

यथार्थ में यह धर्मग्लानि सांग संसार में कितनी प्रबल हो गई है यह देखकर मन स्तब्ध हो जाता है। यदि धर्म नाम की कोई यथार्थ वस्तु हैं और विधि के नियमों के अनुसार मनुष्य प्राणी उसे प्राप्त कर सकता है, तो कहना होगा कि आधुनिक भोगपरायण मानवजीवन उस वस्तु (धर्म) से अत्यन्त ही दृर है।

विज्ञान की सहायता से अनेक प्रकार के ऐहिक सुखों की प्राप्ति करने में सफल होने पर भी मनुष्य के मन को शान्ति नहीं मिली है उसका कारण वहीं धर्मग्लानि है। इस धर्मग्लानि का प्रतिकार कौन करेगा?

र्गाता में भगवान श्रीकृष्ण न आश्वासन दिया है कि संसार में जब-जब धर्म की ग्लानि होती हैं तब-तब अपनी माया की शक्ति का अवलम्बन करके में शरीर धारण करता हूँ और उस ग्लानि को दूर कर मनुष्य को पुन: शान्ति सुख का अधिकारी बनाता हूँ। ऐसे अवतारों के चरण अपने वक्षःस्थल पर धारणकर यह भारतभूमि आज तक अनेक बार धन्य हुई है। युग प्रयोजन की उपस्थिति होने पर ऐसे अमित-

गुणसम्पन्न अवतारी पुरुषों का शुभागमन भारतवर्ष में अभी तक होते हुए दिस पड़ता है। सिर्फ ४०० वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण चैतन्य भारती द्वाग प्रचारित श्रीहरि के अपूर्व नाम संकीर्तन से भारतवर्ष के उन्मत्तप्राय होने की वार्ता जगत में प्रसिद्ध ही है। अभी भी क्या वेसा समय आ गया था ? सारे संसार द्वाग तुच्छ माने हुए नष्ट गौरव और दिर्द्र पुरातन भारतवर्ष में अब क्या पुनः युग प्रयोजन उपस्थित हो गया था और परम करुणामय श्री भगवान को सनातन-धर्म रक्षणार्थ पुनः अवताग लेना आवश्यक हो गया था ? पाठकगण ! जिस अशेष कन्याणसम्पन्न महापुरुष की कथा हम आप को सुना रहे हैं उसे आयोपान्त सुन लेन पर आप को निश्चय हो जावेगा कि यथार्थ में ऐसा ही हुआ था। श्रीराम, श्रीकृष्ण इत्यादि रूप से पूर्व युगों में अवतीर्ण होकर सनातन धर्म की संस्थापना जिन्होंने की थी उन्हीं के चरणरज युग प्रयोजन सिद्ध करने के लिए भारतवर्ष पर पुनः एक बार लगने से यह पुरातन भारतवर्ष सचमुच धन्य हो गया है!

" जितने मत उतने पथ, " " अन्तःकरणपूर्वक किसी भी पंथ का अनुष्ठान करो, तुम्हें श्री भगवान् की प्राप्ति अवश्य होगी। " उनके इन पवित्र आशीर्वचनों को श्रद्धालु अन्तःकरण से श्रवण कीजिए।

पाठकवृन्द ! चल्लिए, परा विद्या को इस संसार में पुनः लाने के लिए उन्होंने जो अलौकिक स्वार्थत्याग और तपस्या की उसको मनन करें और उनके कामगंधिहीन पुण्य चरित्र का यथाशक्ति आलोचना और ध्यान करके आप ओर हम दोनों पवित्र बनें!!

# २-कामारपुक्र और माता-पिता

" जब मेरे पिता रास्ते से जाते थे, तब आसपास के छोग जल्दी जल्दी उठकर खड़े हो जाते थे और आदरपूर्वक कहा करते थे, 'देखो वे आ रहे हैं!'"

" जब वे तालाब में स्नान करते थे, तो उनका स्नान समाप्त होते तक कोई भी दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता था !"

" ईश्वर का नामस्मरण करते समय उनका वक्षःस्थल आरक्त हो जाता था!"

" गांव के लोग ऋषि के समान उनका आदर करते थे ! "

---श्रीरामऋष्ण

ईश्वर का अवतार मानकर जिन महापुरुषां की पृजा संसार आजतक करता आ रहा है, उनमें से श्री भगवान गमचन्द्र और भगवान बुद्ध को छोड़ वाकी सभी के ऐहिक जीवन का आरम्भ दुःस-दारिद्रच, सांसारिक अभाव और संकट-विपात्त में ही हुआ है। उदाहरणार्थ क्षत्रियकुलदीपक भगवान श्रीकृष्ण का जन्म कारागार

में हुआ और उन्हें अपना बाल्यकाल स्वजनों से विलग होकर गाय चराने वाले गोपों के बीच बिताना पड़ा। श्री भगवान ईसा मसीह का जन्म दिन्दी माता-पिता की कुक्षि में एक धर्मशाला के कोठे में हुआ। श्री भगवान शंकराचार्य का जन्म एक दिन्दी विधवा के उदर से हुआ। भगवान शिक्कणा चेतन्य दा जन्म भी अतिसामान्य दिन्दी के घर में ही हुआ। था। इस्लामधर्भप्रवर्तक हजरत महम्मद के जन्म की भी यहीं अवस्थ। है; तथापि जिस दु:स-दारिद्र्य में संतोषजन्य शान्ति नहीं है, जिस सांसारिक अभाव में नि:स्वार्थ प्रेम नहीं है, जिन दिन्द्र माता-पिता के हदय में त्याग, पवित्रता, कोमलता और दया नहीं हैं, ऐसे स्थानों में महापुरुषों का जन्म होते कभी नहीं दिखाई दिया।

विचार करने से अवतारी पुरुषों के दरिद्र गृह में जन्म होने और उनके भावी जीवन से एक प्रकार का गृह सम्बन्ध दिखाई देता है, कारण कि युवा और प्रोह अवस्था में उन्हें विशेषतः दिखाई देता है, कारण के साथ ही मिलजुलकर, उनके हृदय की अशान्ति को दूर करने का कार्य करना पड़ता है। अतः यदि वे ऐसं होगों की अवस्था से आरम्भ से ही परिचित और सहानुभूतिशील न हों तो वह कार्य उनके हाथों केसे सिद्ध हो! इतना ही नहीं, हम पहिले ही देख चुके हैं कि समाज से धर्मग्लान को दूर करने के ही लिए अवतारी पुरुषों का जन्म होता है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए उन्हें पुराने धर्मसम्प्रदायों की तत्कालीन अवस्था का ज्ञान अवस्य रहना ही चाहिए; क्योंके इन सब प्राचीन सम्प्रदायों की तत्कालीन ग्लाम के कारणों की मीमांसा

### कामारपुक्र और माता-पिता

करके उन्हें पूर्णबना देने वाला नया सम्प्रदाय स्थापन करना पड़ता है। इन बातों का परिचय प्राप्त करने का सुयोग श्रीमानों की बड़ी बड़ी हवेलियों में नहीं प्राप्त हो सकता। यह अनुभव तो दरिहों की झोंपड़ी में ही मिलता है, क्योंकि सांसारिक सुखभागों से वंचित मनुष्यों का ही ध्यान ईश्वर, धर्म इत्यादि विषयों की ओर आकृष्ट होता है। अर्थात् बाकी सब जगह धर्म की ग्लानि रहने पर भी दरिद्र की कृटिया में पुरानी धर्मविधियाँ थोड़ी बहुत जीवित दिख पड़ती हैं। सम्भवता इसी कारण जगदगुरु महापुरुष दरिद्र परिवारों में ही जन्म लेना पसंद करते हैं। हमारे चरित्र नायक के जन्म लेने में उक्त नियम का उल्लंधन नहीं हुआ ऐसा दिखाई देता है।

हुगली जिले के वायव्य भाग में जहाँ पर बांकुड़ा और मेदिनीपुर जिले जुड़े हुए हैं, वहीं पर एक त्रिकीण में परस्पर लगे हुए श्रीपुर, कामारपृकृर और मुकुंदपुर नामक तीन शाम बसे हुए हैं। ये तीनों शाम अलग होते हुए भी बाहर के मनुष्य को एक ही शाम के तीन मोहलें सरीखे दिख पड़ते हैं। आसपास के शामों में इन तीनों शामों का एक ही नाम कामारपृकृर प्रसिद्ध है। शायद गांव के जमींदार कामारपृकृर में ही बहुत दिनों तक रहे हों, इसीलिए तीनों का नाम कामारपृकृर पढ़ गया हो। जिस समय की वार्ता हम कह रहे हैं, उस समय बर्द्वान के महाराजा के गुफ्तंश के श्रीयुत गोपीलाल सुखलाल इत्यादि गोस्वामीं कामारपृकृर के जमींदार थे।

कामारपुकूर के उत्तर में १६ कोस की दूरी पर बर्दवान शहर हैं और वहाँ से कामारपुकूर आने के छिए पक्की सड्क हैं। यह सड्क इस

गांव की आधी परिक्रमा करती हुई नेऋत्य की ओर श्री जगन्नाथपुरी को गई है। पेदल जाने वाले बहुतेरे यात्री ओर वेगग्यसम्पन्न साधु, बैरागी इसी रास्ते से जगन्नाथजी आते जाते हैं।

सन् १८६७ के साल में वंगाल में मलेरिया का पहिले पहल आक्रमण हुआ । उसके पूर्व कृषिप्रधान बंगाल के गांव खेडे शान्ति और आनंद से मानो पूर्ण थे। विशेषतः हुगर्छा प्रांत के विस्तीर्ण धान्य क्षेत्रों के बीच बसे हुए ये छोटे खेड़े किसी विशाल हरित समृद्र में तैरने वाले छोटे छोटे टापओं के सहश दिखते थे। उपजाऊ जमीन, खाने पीने की सामग्री, यथेच्छ स्वच्छ और निर्मर वायु में नित्य परिश्रम इनके कारण इन ग्रामनिवासियों के शरीर धष्टपृष्ट रहते थे और इनके मन में सदा प्रेम और संतोष निवास करता था। इन ग्रामों में सदा मनुष्यों की चहल पहल बनी रहती थी और खेती के सिवाय छोटे-मोटे घरेल उद्योग भी हुआ करते थे । कामारपुकुर में बाह्मण, कायस्थ, जुलाहा, कुम्हार, ढीमर, बसोड इत्यादि कई प्रकार की जातियाँ निवास करती थीं । गांव मे तीन चार बढ़े तालाब हैं, उनमें सब से बड़ा हलदारपुरुर है। इनमें से कुछ में शतदल इत्यादि कमल होने के कारण उनकी अपूर्व शोभा है। गांव के बहुतेरे घर ईटों के हैं। स्थान स्थान पर खंडहर और देवालय दिखाई देते हैं जिससे ग्राम की पूर्व स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। गांव के वायव्य और ईशान में दो स्मशान हैं। पहिले स्मशान के उस पार चरा-गाह, माणिकराज की सार्वजानिक उपयोग के लिए दी हुई अमराई और वामोदर नद् हैं।

## कामारपुक्र और माता-पिता

कामारपुक्र के उत्तर में एक मील पर भुरसूबी नामक ग्राम है। वहीं माणिकचन्द्र बन्धोपाध्याय नाम के एक धनाट्य सज्जन रहते थे। आसपास के गांवों में वे "माणिकराज" नाम से सुप्रासिद्ध थे। पूर्वोक्त अमराई के ासिवाय सार्वजनिक 'उपयोग के लिए उन्होंने कई तालाब बनवाय हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनके यहाँ अनेक बार लक्ष ब्राह्मण भोजन दिये गये।

कामारपुक्र के पश्चिम में एक कांस पर सातवेहे, नारायणपुर और देरे नामक तीन गांव पास पास हैं। पहिले ये ग्राम बहुं सम्पन्न थे। हम जिस समय की चर्चा कर रहे हैं, उस समय तीनों गांवों के जमींदार रामानंदराय थे। वे विशेष धनाड्य तो नहीं थे पर अपनी रियाया के। बड़ा कष्ट देते थे। किसी भी कारण यदि किसी से उनकी अनवन हो जाती तो उसका सर्वनाश करने में वे आगा पीछा नहीं देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सर्व सन्तात अल्पायु रहीं। लोगों को उगने के कारण ही वे निर्वश हुए और उनकी सम्पत्ति का विनाश हुआ।

लगभग १५० वर्ष पूर्व मध्यस्थिति वाला, धर्मनिष्ठ, सदाचारी, कुलीन और श्रीरामचन्द्रांपासक चटर्जी नामक एक कुटुम्ब इस ग्राम में निवास करता था। उस कुल में श्रीयृत माणिकराम चटर्जी को तीन पुत्र और एक पुत्री थी। सब से बड़ा पुत्र श्रुदिराम लगभग सन् १७७५ में उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात रामलीला नाम की कन्य। और निर्धाराम और कानाईराम दो पुत्र हुए।

श्रीयुत श्रादिराम ने अपने तरुण काल में चिरतार्थ साधन के लिए किसी उद्योगधंधे की शिक्षा प्राप्त की थी या नहीं यह तो विदित नहीं हैं पर सत्यिनिष्ठा, संतोष और त्याग इत्यादि ब्राह्मणों के स्वभावसिद्ध शास्त्र-सम्मत गुण उनमें पूर्ण रूप से थे। वे कद में ऊँचे और दुबले पतले थे पर शक्तिवान थे। वे गौर वर्ण हँसमुख थे। वंशपरम्परागत श्रीरामचन्द्र जी की भक्ति उनमें विशेष थी और नित्यप्रति संध्यावंदन इत्यादि के पश्चात् श्रीरामचन्द्र जी की पूजा किये बिना वे अन्नग्रहण नहीं करते थे। श्वादों से वे कभी दान नहीं लेते थे। इतना ही नहीं वे श्वादों के घर यजमान कार्य करने वाले ब्राह्मण के यहाँ कभी भोजन भी नहीं करते थे। कन्या विक्रय करने वाले ब्राह्मण के हाथ का पानी भी वे नहीं पीते थे। ऐसे निष्ठावान और सदाचार-सम्पन्न होने के कारण गांव वालों की उन पर बड़ी श्रद्धा थी और वे लोग उनका बड़ा आदर करते थे।

पिता की मृत्यु के बाद संसार का सब भार शुद्धिराम पर ही आ पड़ा। धर्म-मार्ग में ही रहकर उन्होंने अपनी संसार-यात्रा शुरू की। पिता की मृत्यु के पूर्व ही इनका विवाह हो गया था, पर पत्नी छोटी आयु में ही मर गई। इस कारण उन्होंने २४ व वर्ष (१७९९) में पुनः विवाह किया। इनकी द्वितीय पत्नी का नाम 'चन्द्रामाणि'था। घर के छोग इन्हें 'चन्द्रा' ही कहा करते थे। उसका मायका 'सराठी मायापुर' ग्राम में था। वह सुस्वरूपा, सरल इद्या और देवता तथा ब्राह्मणों पर बहुत निष्ठा रखने वाछी थी। उसका अन्तःकरण श्रद्धालु और प्रेमसम्पन्न होने के कारण वह सब को प्रिय थी। विवाह

### कामारपुकूर और माता-पिता

काल में उसकी आयु ८ वर्ष की थी (जन्म १७९१ में हुआ था)। विवाह के ६-७ वर्ष बाद (१८०५-०६) उसके प्रथम पुत्र रामकुमार का जन्म हुआ। तत्पश्चात् ५-६ वर्ष में (१८१०-११) में पुत्री कात्यायनी और उसके १६ वर्ष बाद (१८२६-२७) द्वितीय पुत्र रामेश्वर का जन्म हुआ।

थार्मिकता के साथ संसार-यात्रा करना कितना कठिन है इसका अनुभव क्षुदिराम को शीव्र ही हुआ। प्रायः कात्यायनी के जन्म के थोड़ ही दिनों के उपरान्त (१८१४) उसकी परीक्षा का बिकट प्रसंग आया । देरे गांव का जमींदार रामानंदराय दुष्ट स्वभाव का था यह ऊपर कह ही आये हैं। देरे गांव के एक गृहस्थ पर वह जमींदार रुष्ट हो पड़ा आरे एक झूटा मुकदमा उस पर दायर किया और अपनी ओर से भ्रुदिराम को झुठी साक्षी देने के लिए कहा। धर्मपरायण भ्रुदिराम सदा कानून कायदा और वकील अदालत से डरा करता था और सची बात के लिए भी अदालत की सीढ़ी पर कदम रखना पसन्द नहीं करता था । अतः वह जमींदार के इस कार्य से बडे संकट में पह गया । जमीं-दार की ओर से झूठी गवाही देने के लिए इन्कार करने पर जमींदार का उससे रुष्ट हो जाना जानते हुए भी उसने ऐसी गवाही देने से नहीं कर दी। परिणाम जो होना था वही हुआ। जभींदार ने श्रुदिराम पर भी गढकर झुठी नालिश की और उसमें जय प्राप्त करके श्रुदिराम की सारी सम्पत्ति नीलाम करा दी। बचारे श्रुदिराम को गांव में रहने के लिए जगह भी वाकी नहीं रही। इस संकट ने सभी ग्रामवासियों के दिल को

पिघला दिया, पर जमींदार के विरोधी श्रुदिराम को सहायता देने का साहस किसे हो सकता था?

इस प्रकार ४० वं वर्ष में श्रुदिराम का सर्वस्व विनाश हो गया। पूर्वजों की ओर अपनी कमाई हुई सम्पत्ति—अंदाजन १५० बीधे जमीन वायु के प्रवल वेग से वादल के टुकड़े के समान क्षणभर में नष्ट हो गई; परन्तु इस दारुण विपत्ति में भी वह अपनी धर्मनिष्ठा से तिल भर भी विचिलित नहीं हुआ। उसने अपना सर्व भार श्रीरामचन्द्र जी के पादपशों में सौंपकर दुर्जन से दूर रहना ही अच्छा इस नीतिवाक्य का विचार करके अपने रहने के घर और ग्राम से शान्तिचित्त होकर सदा के लिए उसने बिदा ले ली।

जपर कह आये हैं कि कामारपुक्र में मुखलाल गोस्वामी रहते थे। समानशील होने के कारण श्रुदिराम से इनका घनिष्ठ परिचय था। श्रुदिराम के संकट का हाल जानते ही उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा खाली करके श्रुदिराम को अपने यहाँ बुलवाया। श्रुदिराम को संकट-समुद्र में यह बड़ा आधार हो गया।श्री भगवाद की अचिन्त्य लीला ने ही गोस्वामी जी को ऐसी बुद्धि दी, यह विश्वास उसके मन में हो गया और कुतज्ञतापूर्वक उसने यह निमंत्रण स्त्रीकार किया। तब से श्रुदिराम कामारपुक्र में रहने लगे। उदारहद्य सुखलाल को इससे बड़ा आनंद हुआ और धर्मपरायण श्रुदिराम की संसार-यात्रा ठीक चलाने की गरज से उन्होंने १॥ बीघा जमीन उनके नाम से लगा दी।

# ३-कामारपुक्र में कल्याणमय संसार

' मेरी माता अत्यन्त सरल स्वभाव की थीं। दूसरों को भोमन कराना उन्हें बहुत प्रिय था। वह छोटे बच्चों पर बहुत प्रिय करती थीं।"

— श्रीरामकृष्ण

जिस दिन श्रुदिराम अपनी पत्नी, पुत्र और छोटी पुत्री को लेकर कामारपुकूर की पर्णकुटी में पहिले पहल रहने के लिये गये उस दिन उनके मन के विचार क्या रहे होंगे इसे कहने की अपेक्षा कल्पना करना ही अधिक उपयुक्त होगा! ईर्व्यादेष पूर्ण संसार उस दिन उन दोनों को अमावस्या की भयानक कालरात्रि में स्मशान के समान मालूम पड़ने लगा! सुखलाल गोस्वामी का स्नेह, उदारता, द्या इत्यादि गुणों ने उनके अन्तःकरण में कुछ समय सुख-आशा का प्रकाश डाला, पर दूसरे ही क्षण वह प्रकाश मिट गया, और पुनः उनके अन्तश्चश्चओं को सर्वत्र अंपण ही दिसाई देने लगा। अपनी पूर्वस्थिति और वर्तमान स्थिति के

#### श्रीरामरुष्णलीलामृत

अन्तर का विचार उनके मन में बार बार आने लगा। ध्यान रहे कि संकट आने पर ही मनुष्य को संसार की निःसारता और अनित्यता का निश्चय होता है; अतएव श्रुदिराम के हृद्य में इस समय वैराग्य का उद्य होना स्वाभाविक ही था। उपरोक्त कथनानुसार चमन्कारिक और अवाचित रीति से आश्रम मिलने की बात का स्मरण आने से उनका हृद्य ईश्वर की भक्ति और निर्भयता से पूर्ण हो गया और श्रीरामचन्द्र जी के चरणों में पूर्णतया आत्मसमर्पण करके संसार से उदासीन रहते हुए उन्होंने आपना समय अब श्री भमवान के पूजा-ध्यान में व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया। संसार में रहते हुए भी संसार से उदासीन रहने के कारण वे अपने दिन एक वानप्रस्थी के समान बितान लगे।

इसी अवधि में एक ऐसी घटना हुई जिससे उनकी धार्मिक श्रद्धा और बढ़ गई। एक दिन उन्हें किसी कार्यवशात समीप के एक गांव में जाना पड़ा। होटते समय वे थककर एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे और उनकी आँख लग गई। इतने में उन्हें एक विचित्र स्वम दीख पड़ा। श्रीरामचन्द्र जी बाल वेष में सामने खड़े हैं और एक स्थान की ओर उंगली से इशारा कर रहे हैं और कहते हैं, "में इस जगह कितने दिनों से भूखा पड़ा हूं, मुझे अपने घर ले चल, तेरी सेवा महण करने की मेरी बड़ी इच्छा है।" भगवान की ऐसी अकल्पित कृपा देख उनका हत्य गढ़गद हो गया,। नेत्रों से आनन्दाश्च निकलने लगे। इतने ही में उनकी नींद खल गई। वे इस अद्धत स्वम के अर्थ मन में विचार कर ही रहे थे कि इतने में उनकी दृष्टि एक स्थान पर पड़ी और उन्होंने

### कामारपुक्र में कल्याणमय संसार

पहचान िखा की स्वप्न में श्रीरामचन्द्र जी द्वारा निर्दिष्ट स्थान यही है। उसी क्षण व वहां से उठे और पास जाकर देखते है कि एक सुंदर शालियाम शिला पर एक भुजंग अपना फण फैलाए डोल रहा है! उनकी आहट पाते ही सर्प कहीं अट्ट्य हो: गया। धुदिराम ने आगे चढ़कर वह शिला हाथ में ले ली और उसके चिन्हों को जो देखा तो वह यथार्थ में रघुवीर शिला थी! यह देख कर उनके आनन्द का परावार नहीं रहा। उसके पश्चात् घर आकर उन्होंने उस शिला की प्राणप्रतिष्ठा की और उस समय से वे सदा उसकी पृजा करने लगे!

श्रीरामचंद्र जी के सिवाय वे श्री शीतला देवी की भी पूजा करते थे। एक के बाद एक उनके दुर्दिन समाप्त होने लगे और क्षुदिराम भी सब प्रकार के दुःस और कष्टां से उदासीन होकर सारा भार परमेश्वर को सोंप शान्त चित्त से धर्म मार्ग में अपने दिन बिताने लगे। घर में किसी किसी दिन मुडी भर अन्न भी नहीं रहता था। साध्वी चंद्रादेवी यह बात अति दुःसित हृदय से अपने पित से निवेदन किया करती थीं। इसे सुनकर श्रुदिराम लेशमात्र विचलित नहीं होते थे और अपनी पत्नी को यह आश्वासन देते थे कि कोई हुर्ज़ नहीं। यदि श्रीरामचंद्र जी को ही आज उपवास करना है, तो हम लोग भी उनके साथ उपवास करेंगे।" सरल हृदया चंद्रादेवी भी अपने पित के समान ईश्वर पर भार समर्पण करके अपने गृहकार्य में लग जाती थीं और चमत्कार ऐसा होता था कि उस दिन का संकट किसी न किसी तरह दूर होता ही था।

परन्तु इस प्रकार के कठिन संकट शुद्धिम का आधिक दिनों तक नहीं भोगने पड़े । श्रीयुत स्वलाल जी ने इन्हें जो डेट बीघा जमीन दी थी उसीमें शीघ ही इनके छोटे से परिवार के निर्वाह और अतिथि अभ्या-गतों की सेथा के लिये पर्याप्त अन्न पेदा होने लगा। व क्रमकों की अपनी जमीन पत्तीदारी पर द देते थे और बानी के समय श्रीरामचन्द्र का नाम-लेकर पहिले स्वयं कुछ मुडी धान बां देते थे। तत्पश्चात् शेष काम की और लोग किया करते थे। इस प्रकार २।३ वर्ष बीत गय और श्रुदिराम के परिवार का निर्वाह मोटे अन्न वस्त्र सं किसी तरह चलने लगा। पर इन दो तीन वर्षों में उनके हृद्ग में शान्ति, संतोष और ईश्वर निर्भरता जेसी हद हुई वैसी बिरलों के ही भाग्य में हाती है। मन निरन्तर अन्तर्मुख रहने के कारण उन्हें बीच बीच में दिव्य दुर्शन होने लगा। रोज प्रात: सायं संध्या करते समय गायत्री का ध्यान करते करते वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उनका वक्षःस्थल आरक्त हो जाता था और मुँदे हुए नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रधारा बहने लग जाती थी। न्रभात समय हाथ में टोकनी लेकर पूजा के लिये फुल तोड़ते समय उन्हें ऐसा दिसता था कि उनकी आराध्य श्री शीतला देवी अष्टवर्षीय बन्या का रूप लेकर रक्त वस्त्र परिधान किये हुए और अनेक प्रकार के अलंकार पहने हंसती हंसती उनके साथ आ रही हों और फुलों के पेड़ों की डालियों को झुकाकर उन्हें फूल तोड़ने में सहायता दे रही हों। इसी प्रकार और अन्य दिव्य दर्शनों से उनका ह्रदय सदा. उत्साहपूर्ण रहा करता था और अन्त:करण के दृढ़ विश्वास तथा भक्ति के प्रकाश के मुख पर प्रकट होने से उनका चेहरा सदा तेजस्वी दिखाई

### कामारपुक्र में कल्याशमय संसार

देता था। उनकी धीर गंभीर प्रशान्त और तेजस्वी मुद्रा को देखकर ग्रामवासियों के मन में उनके प्रति धीरे धीरे बहुत भक्ति और श्रद्धा होने लगी। और वे लोग ऋषि के ममान उनका आदर करने लगे। वे जब गम्ते से जाते थे तो ग्रामवासी अपनी बातें बंद कर देते थे और बड़े आदर से उठकर उनका सम्मान करते थे। तालाब में जब वे स्नान करते रहते, तब उनका स्नान समाप्त होने तक केई दूसरा मनुष्य तालाब में नहीं उतरता था। उनका आशीर्वाद कभी विफल नहीं हो सकता है इस दृद्ध भावना से ग्रामवासी अपने सुख दु:ख के प्रसंगों में उनसे आशीर्वाद लेते थे।

श्रीमर्ता चन्द्रादेवी स्नेह और सरलता की मृर्ति थीं। उनकी अलंकिक द्या और प्रम से मुग्ध होकर प्रामवासी माता के समान उनका आदर करते थे। संकट के समय उन्हें उनसे सहानुभृति और यथालक्ति सहायता अवस्य मिला करती थी। गरीवां को पूर्ण निश्चय था कि चंद्रांद्वी के पास जाने से मुर्ती भर भिक्षा तो मिलेगी ही पर उनके म्नेहपूर्ण और द्यामय दर्शन से अन्तरात्मा को शान्ति भी मिलेगी। उसके घर का दरवाजा हमारे लिय सदा खुला है यह बात साधु, संन्यासी तथा फकीर लोगों को मालूम थी। पड़ोस के बालक भी जानते थे कि चंद्रांद्वी के पास हठ करने से उन की मांग अवस्य पूर्ण होगी। इस तरह गांव के बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी श्रुदिराम की पणकुटी में सदा आया जाया करते थे और वह छेटी सी पणकुटी एक प्रकार की अपूर्व शान्ति से सदा पूर्ण रहा करती थी।

हम कह चुके हैं कि श्रुदिराम की रामलीला नाम की एकः बहन और निधिराम, कनाईराम (रामकनाई) नाम के दो छोटे भाई थे हे देरेग्राम का सर्वस्व नष्ट होने के समय रामलीला २५ वर्ष की और भाई लोग २० तथा २५ वर्ष के थे। पश्चिम में ६ कोस पर छिलीमपूर में भागवत वंघोपाध्याय के साथ रामलीला का विवाह हुआ था और उसे रामचांद नाम का एक पुत्र और हेमांगिनी नाम की एक पुत्री उत्पन्ध हुई थी। श्रुदिराम के संकट के समय इन बच्चों की उम्र कमशः २१ और १६ वर्ष की। श्रीयुत रामचांद मेदिनीपूर मे वकालत करने लगे थे हे हमांगिनी का जन्म देरे ग्राम में अपने मामा के ही घरमें हुआथा।मामा के घर के सब लोग उस पर बड़ा प्रेम करते थे। श्रुदिराम तो इसे अपनी पुत्री के समान प्यार करते थे और विवाह योग्य होने पर उन्होंने ही स्वयं उसका विवाह कामारपुक्र के वायव्य में २५ कोस पर शिरुट्ध ग्राम में श्री कुष्णचन्द्र मुकर्जी के साथ कर दिया। बाद में हेमांगिनीक के चार पुत्र—राघव, रामरतन, हद्यराम और राजाराम—हुए।

श्चिद्राम के भाई निधिराम की संतान का पता नहीं लगता। सबसे किनिष्ठ रामकनाई को रामतारक उर्फ हलधारी और कालिदास दो पुत्र हुए के रामकनाई भाक्तिमान और भावुक हृद्य के थे। एक बार किसी मंडली में रामचरित्र नाटक हो रहा था। उसे वह देख रहा था। राम के बनवास प्रसंग को देखते देखते वह इतना तन्मय हो गया कि सभी घटना यथार्थ है इस भावना से राम को बनवास भेजने के लिए कारस्थान करने वाली

#### कामारपुकर में कल्याणमय संसार

केकियी का वेष धारण करने वाले पात्र को मारने के लिए वह रंगभूमि पर जा चढ़ा।

रामलीला के पुत्र रामचांद्र मेदीनीपुर में वकालत करने ही लगे थे। उन्हें अपने रोजगार में धीरे धीरे अच्छी कमाई होने लगी। अपने मामा के संकट को देखकर वे प्रतिमास १५) श्रुदिराम को और निधिराम तथा कनाईराम प्रत्येक को १०) मासिक भेजने लगे। समय समय पर अपने भाञ्जे का समाचार न मिलने से श्रुदिराम को चेन नहीं पड़ती थी और उसका कुशल समाचार जानने के लिए धुदि-राम मेदिनीपुर चले जाते थे और २-४ दिन वहां रहकर कामारपुक्र वापस आ जाते थे। इसी तरह एक बार मेदिनीपुर जाते समय एक घटना हुई जिससे शुद्रिराम का अन्तःकरण कितना भक्तिपूर्ण था इस बात का पता लगता है। मेदिनीपुर कामारपुक्र के नैऋत्य में ४० मील पर है। बहुत दिनों से रामचांद का समाचार मिलने के कारण अुदिराम को बड़ी चिन्ता थी और व मेदिनीपूर जाने के लिए घर से निकले। माघ फागुन का महीना होगा। इस समय बेल के वृक्षों के सब पत्ते झड़ चुकते हैं और नये पत्ते निकलते तक महादेव की चढ़ाने के लिए लोगों को बेलपत्र बड़ी कठिनाई से मिलता है। घर से निकलने के पूर्व कुछ दिनों तक यही कठिनाई शुद्रिराम को भी हुई थी।

क्षुदिराम बहं तड़के ही रवाना हुए और १५-१६ मील चलकर एक गाँव में पहुँचे। वहाँ बिल्ववृक्ष पर हाल ही में पत्ते निकले थे। उन्हें देखकर उनको बड़ा आनन्द हुआ। मेदिनीपूर जाने की बात भूलकर के उस गांव में गये और टोकनी और वस्न खरीद लाये। टोकनी को धोकर

उसमें नयं कोमल कोमल बिल्वपत्रों को रखकर उस पर गीला कपडा हांक दिया और पुनः कामारपुक्र की राह पकड़ी। दोपहर को दो बजे वे अपने घर पहुँचे और स्नान करके उन्होंने उन बिल्वपत्रों से बड़े आनन्द और भक्ति के साथ श्री महादेव और श्री शीतला देवी की पूजा की। तत्पश्चात भोजन करने बैठे। अवसर पाकर चंद्रादेवी ने श्रुदिराम से मेदिनीपूर न जाकर वापस लौट आने का कारण पूछा और नये नयं बिल्वपत्रों से देवार्चन करने के लोभ में पड़कर वे गांव जाना भूल गये ऐसा जानकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। इसरे दिन तडके उठकर श्रुदिराम पुनः मेदिनीपूर के लिये रवाना हुए। अस्तु-

कामारपुक्र आए श्विद्राम को छः वर्ष हो चुके थे (१८२०)
रामकुमार और कात्यायनी क्रमशः १५ और १० वर्ष के हो
चुके थे। उनकी आयु विवाह योग्य हुई देखकर श्विद्राम ने कामारपुक्र
के वायव्य में एक कोस पर आनुरगांव के केनाराम वंद्योपाध्याय से
कात्यायनी का विवाह कर दिया और केनाराम की बहन से रामकुमार
का विवाह कर लिया। पास की ही एक पाठशाला में रामकुमार का
साहित्यशास्त्र और व्याकरण का अभ्यास हुआ था और अब वह स्मृतिशास्त्र का अध्ययन कर रहा था।

तीन-चार वर्ष और बीत गये। इस अवधि में श्री रामचन्द्र जी की कृपा से क्षुदिराम की संसारयात्रा ठींक चल रही थी। रामकुमार का अध्ययन समाप्त हो गया और वह भी यथाशाक्ति द्रव्य उपार्जन करके अपने पिता को संसार चलाने में सहायता देने लगा। क्षुदिराम भी निश्चित मन से ईश्वर की आराधना में अधिक समय वितान लगे। इसी

#### कामारपुक्रर में कल्याणमय संसार

अवसर पर श्रुदिराम के आश्रयदाता सुखळाळ गोस्वामी का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु से क्षदिराम के। बढ़ा दुःख हुआ।

रामकुमार बड़ा हो गया और संसार का भार यहण करने योग्य बन गया। इससे श्रुदिगम को अन्य बातों की और ध्यान देने का अवसर मिला। उन्हें तीर्थ यात्रा की इच्छा उत्पन्न हुई और इस समय उन्होंने दक्षिण के बहुतेर तीर्थों की यात्रा की और सेतुबंध रामेश्वर से एक बाणिलिङ्ग लाकर उन्होंने अपने पूजागृह में रखा। यह वाणिलिङ्ग कामारपुक्र में श्रुदिशम के घर में अब भी वर्तमान है। तीर्थयात्रा से लौटने के लगभग दो वर्ष बाद बहुत वर्षों में चन्द्रादेवी को एक पुत्र इस कारण श्रुदिशम ने इसका नाम रामेश्वर रखा।

तत्पश्चात् आठ वर्ष और बीत गयं। रामकुमार पुराण बाँच कर तथा शान्ति स्वस्त्ययन आदि कर्म द्वारा अपने पिता को संसार निर्वाह में सहायता करने लगा था। अतः अव पृत्वत् श्चादिराम को सांसारिक कष्ट नहीं रहा। शान्ति स्वस्त्ययन आदि कर्मों में रामकुमार निपुण हो गया था और एसा कहा जाता है कि इन कर्मों में उसे देवी शक्ति प्राप्त हो चुकी थी। शास्त्रों के अध्ययन से उसे शक्ति की उपासना में बड़ी श्रद्धा हो गई थी और उसने एक गुरु से देवीमंत्र की दीक्षा भी ली थी। अपने इष्टदेव की पूजा करते समय एक दिन उसे एक अद्भुत दर्शन हुआ। उसे ज्योतिषशास्त्र में सिद्धि प्राप्त कराने के लिए साक्षात् देवी ही उसके जिव्हाम पर एक मंत्र अपनी उंगली से लिख रही है ऐसा दर्शन उसे हुआ! उस दिन सेरोगी को देखते ही उसे आराम होगा

या नहीं इसकी जानकारी रामकुमार को होने लगी और रोगियों के बारे में वह जो कुछ कहता, वह सच निकलता था। एक बार एक गृहस्थ अपनी पत्नी के साथ नदी में नहाने आए थे। राजकुमार भी नदी पर था। उस स्त्री के मुंह की ओर दृष्टि जांत ही रामकुमार जान गया कि यह स्त्री कल मरने वाली है और यह बात उसने उसके पित से भी बता दी। स्त्री निगंग थी; अत. उसके पित को यह बात झूंठ जँची परन्तु सचमुच ही वह स्त्री दूसरे दिन अचानक मर गई! रामकुमार को अपनी स्त्री का भी मरणकाल मालूम हो गया था। प्रसव करते ही वह मर जावेगी यह उसे विदित था और हुआ भी वेसा ही।

सन् १८२५ ई० में श्रुदिराम का पुनः तिथियात्रा करने की इच्छा हुई। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की हो गई थी, तब भी उन्होंने गया पेंदल जाने का विचार किया। तिथियात्रा के सम्बन्ध में हृदय ने हमें " बताया कि कात्यायनी बीमार थी और उसे देखने के लिये श्रुदिराम आनुर गांव आये। अपनी कन्या को लगातार बकते और हाथ पेर पटकते देखकर व जान गये कि इसे भूतबाधा हो गई है। उन्होंने श्री भगवान का स्मरण करके कहा, "तू भूत हो या कोई भी हो, मेरी लड़की को छोड़ कर चला जा।" उस भूत ने कहा तुम यदि गया में पिण्डदान करोंगे तो मैं इस योनि से मुक्त हो जाऊंगा।

<sup>\*</sup> इस चारित्र में स्थान स्थान पर 'हम बोले ' 'हमें उन्होंने बताया ' आदि वाक्यों भें 'हम ' शब्द मूल बंगला ग्रंथकार का है। 'हम ' शब्द का उपयोग उन्होंने 'श्रीरामरुष्ण के शिष्यों ' के लिये किया है।

#### कामारपुक्र में कल्याणमय संसार

इस लिये जब तुम गया जाने के लिये खाना होंगे उसी समय में भी तुम्हारी लड़की को छोड़ ढ़ंगा।" इस से श्रुदिराम ने गयायात्रा का निश्चय किया। कारण चाहे जो हो, इस साल श्रुदिराम ने गया की यात्रा की यह निश्चित है।

जब शुद्शिम गया पहुँचे तब चैत का महीना था। चैत भें ही गया में पिण्डदान देन की शास्त्राज्ञा होने के कारण वे चैत में गये होंगे। एक मास वहां रहकर शास्त्रोक्त विधि स सब कर्म करने के बाद् अन्त मे श्री गदाधर के चरणों में पिण्डदान दिया। यथाज्ञास्त्र किया करके पितृऋण से वे आज मुक्त हुए इस भावना से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और ईश्वर ने अपने समान नगण्य मनुष्य से अपनी यथोचित सेवा करा ही यह विचार मन में आने से उनका अन्तःकरण कृतज्ञता, नम्रता और प्रेम से पूर्ण हा गया। दिन की तो बात छोड़िये, पर रात को सोते हुए भी यही विचार उनके मन में घुमने लगा। एक रात की उन्हें स्पप्त हुआ। उन्हें ऐसा दिखा कि मैं श्री गदाघर के चरणों में पिण्डदान कर रहा हूं और मेरे सब पितर दिव्य देह धारण करके उस पिण्ड को बड़े आनन्द से ग्रहण करते हुए वे मुझे अपना आशिर्वाद दे रहे हैं! उनके दर्शन से आनन्दित हांकर मैं गद्गद हो पितरों को बारम्बार प्रणाम कर रहा हूं। इतने में ऐसा दिखा कि एक अपूर्व ज्योति से मन्दिर पूर्ण हो गया और मरे सब पितर एक सिंहासन के किनारे से दो कतारों में गंभीरतापूर्वक खडे होकर उस सिंहासन पर बैठे हुए एक अद्भुत पुरुष की स्तुति हाथ जोड़कर कर रहे हैं! इतने में वह दिव्य

तेजस्वी स्थामसुन्दर पुरुष स्नेहपूर्ण दृष्टि से हँसते हँसते मेरी आर देखता है और अपने समीप मुझको इशारे से बुला रहा है—एसा प्रतीत हुआ। श्चिदिराम किसी यंत्र के समान खिंचे जाकर उसके सामने खड़े हुए और मिक्सियुक्त अन्तःकरण से उस पुरुष की साष्टाङ्क प्रणाम करके गद्गद चित्त से उसकी नाना प्रकार से स्तुति करने लगे। वह दिज्य पुरुष उनकी स्तुति से सन्तुष्ट होकर मेघवत गम्भीर तथा मधुर वाणी से उनसे बोला, "श्चिदिराम! में तेरी मिक्त से अत्यन्त सन्तुष्ट हो गया, मैं तेर घर पुत्रक्ष से अवतार लेकर तेरी सेवा ग्रहण करूंगा!"

इतने में नींद उचट गई। में कहाँ हूं यही उनकी समय में ठीक ठिक नहीं आया। धीरे धीरे उन्हें सब बातों की याद आई और परमश्चर का नामस्मरण करते करते वह उठकर बैठ गए! स्वम के विषय में उनके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। अन्त में उनके श्रद्धालु हृदय में यह निश्चय हुआ कि देवस्पम कभी मिथ्या नहीं होता। मेरे द्वारा किसी महापुरुष का जन्म होने वाला है और इतनी वृद्धावस्था में भी पुत्र मुखावलोंकन का सुख मिलेगा यह उन्हें निश्चय हो गया। अन्त में उन्होंने यह निश्चय किया कि इस अद्भुत स्पम का फल जब तक प्रत्यक्ष न दिखाई दे जाय, तब तक इस स्पम का वृत्तांत किसी से नहीं कहूंगा। तदुपरांत गया में कुछ दिन और विताकर श्रुदिराम वैशाख मास में कामारपुकृर लोट आये।

# ४-चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

"मेरी माता मरखता की मूर्ति थीं। संसार की मामूखी मामूछी बातें वह नहीं समझती थीं! उन्हें पैसे गिनना भी जीक ठीक नहीं अता था! कौनसी बात दूसरों को बताना और कौनसी नहीं बताना यह भी वह नहीं जानती थीं। इस कारण छोग उन्हें "मोछी" कहा करते थे!"

--श्रीरामकृष्ण

जगदुद्धारक महापुरुषों के जन्म होने के समय उनके मातापिता को अछौकिक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ करते हैं और उन्हें दिव्य दर्शन भी हुआ करते हैं यह बात संसार के सभी धर्मग्रंथों में पाई जाती है। भगवान श्री रामचन्द्र, श्री कृष्णचन्द्र, ईसा, बुद्ध, शंकराचार्य, श्रीकृष्ण चैतन्य इत्यादि जिन अवतारी पुरुषों की संसार अधापि पूजा कर रहा है उनके मातापिता के सम्बन्ध में उक्त बातें ग्रंथों में वाणित हैं। उच्च प्रकृतिसम्पन्न मातापिता से ही उदार चित्र वाले पुरुषों की

उत्पत्ति होती है यह सिद्धांत आधुनिक ग्रंथों में बताया जाता है, तो श्रीकृष्ण, बुद्ध, ईसा जैसे महापुरुषों के मातापिता विशेष सद्गुण-सम्पन्न रहे ही होंगे यह मानना पड़ता है। इन महापुरुषों के जन्मकाल में इनके मातापिता के मन साधारण मनुष्यों की अपेक्षा कितनी उच्च मूमिका में अवस्थित रहे होंगे और एतद्र्थ उन्हें उस समय दिव्य दर्शन तथा अनुभव भी प्राप्त हुए होंगे यह बात भी माननी पड़ती है।

यथिप पुराणोक्त बातें युक्तिसंगत हों तथिप संशयी. मन का पूर्ण विश्वास उन पर नहीं होता, कारण यह है कि अपने स्वयं अनुभव किये हुए विषयों पर ही मन विश्वास करता है और इसी कारण अपरोक्षानुभूति होने के पूर्व ईश्वर, आत्मा, मुक्ति, परलोक इत्यादि इन्द्रियातीत विषयों पर उसका पूर्ण विश्वास कभी भी नहीं रहता। इतना होते हुए भी किसी बात को अलौकिक या असाधारण होने के ही कारण निरपेक्ष विचार-वान पुरुष त्याज्य नहीं मानते, वरन् उस सम्बन्ध के दोनों पक्षों का विचार करके सत्यासत्य का निर्णय करते हैं। अस्तु—

हमारे चिरित्र-नायक के जन्म के समय पर उनके माता-पिता को अनेक दिव्य दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए। हमें यह बात ऐसे लोगों ने बताई है जिन पर अविश्वास करना असम्भव है, इस कारण हमने ये बातें जैसी सुनीं उनका वैसा ही वर्णन कर देना. अपना कर्तव्य समझा। श्रुदिराम के सम्बन्ध में कुछ बातें गत प्रकरण में बताई गई हैं, अब चन्द्रादेवी की बातों का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

#### चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

सुदिराम को गया से ठौटने के कुछ दिनों बाद अपनी पत्नी के स्वभाव में एक अद्भुत अन्तर दिसाई दिया और मानवी चन्द्रा यथार्थतः देवी के समान दिसने लगीं। उनका हृदय भूतमात्र के प्रेम से पूर्ण हो गया तथा इनका मन इस वासनामय संसार के झंझटों से निकलकर सदा उच्च अवस्था में रहने लगा। उन्हें अपनी गृहस्थी की अपेक्षा आस-पास के गरीब लोगों की गृहस्थी की ही चिन्ता अधिक रहती थी। अपने घर के कार्य करते करते बीच में ही अपनी पड़ोसिनियों के यहां जाकर उनकी आवश्यकताओं के विषय में पृष्टा करती थीं और अपने घर से ले जाकर उन्हें चीजं दे आया करती थीं। घर के सब लोगों के खा पी लेने के बाद, तृतीय प्रहर में स्वयं साने के लिये बैटने के पूर्व, पुनः एक बार सब के घरों में जाकर यह देख आती थीं कि उन लोगों का भोजन हुआ है या नहीं और यदि किसी दिन कोई बिना साए होता था, तो उसे बड़े आनन्द से अपने घर ले जाकर मोजन कराती थीं तथा स्वयं थोंड़े से जलपान पर ही वह दिन बिता देती थीं!

पड़ोस के बच्चे चन्द्रादेवी को अपने ही बच्चों के समान लगते थे। श्चिदिराम को ऐसा दिसने लगा कि उनकी पत्नी के हृद्य का वात्सल्य-भाव अब देवी देवताओं की ओर प्रवृत्त हो रहा है। उन्हें ऐसा मालूम होता था कि श्री रामचन्द्र जी मेरे पुत्र हैं! इतने दिनों तक तो सब देवताओं की पूजा के समय उनका हृद्य श्रद्धायुक्त भय से पूर्ण रहा करता था। पर अब तो इस पुत्रप्रेम के सामने भय न मालूम कहां भाग गया! उनके मन में अब देवताओं का भय नहीं रहा, संकोच नहीं रहा और

उनसे छिपाने लायक कोई बात भी नहीं रही। उनसे माँगने लायक भी कोई विषय नहीं रहा। हाँ, एक बात आवस्य थी। उनके मन में देवादि पर प्राणाधिक प्रेम, उन्हें सुखी करने के लिये प्राणों तक की आहुति देने की इच्छा तथा उनकी संगति सदेव प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा मात्र से उनका मन पूर्ण था।

श्चिदिराम को शीघ ही विदित होने छगा कि इस प्रकार निःसंकोच देवभक्ति द्वारा और भगवान पर ही. अपना सर्व भार सौंप चुकने के कारण परम उल्लास होने से उनकी पत्नी का स्वभाव बहुत उदार हो गया है और सभी पर वह एक समान विश्वास करने छगी हैं तथा सभी को वह आपना आत्मीय समझ रही हैं।

सरल स्वभाव वाली चन्द्रादेवी कोई बात या विचार भी अपने पित से कभी गुप्त नहीं रखती थीं। अपनी बराबरी की स्त्रियों से भी बातें करते समय अपने मन की बात वह प्रकट कर दिया करती थीं, तो पित के विषय में कहना ही क्या!

श्चिदिराम के गया चले जाने के बाद उनकी अनुपस्थिति में घर में क्या क्या हुआ यह बात चन्द्रादेवी अपने पित से यथावकाश बताया करती थीं। इसी तरह एक दिन उन्होंने श्चिद्राम से कहा, "आप गया चले गये थे, तब एक रात्रि की मुझे एक अद्भृत स्वम दिखा; एक दिव्य पुरुष मेरी शब्या पर संत्या हुआ दिखा! मैंने ऐसा रूप किसीं का नहीं देखा था; इतने में ही मेरी नींद खुल गई और देखती हूं तो वह परुष

#### चन्द्रादेवी के विचित्र अनुभव

अभी भी श्रम्या पर है! यह देलकर मुझे बड़ा डर लगा और कोई पुरुष मोका साधकर घर में प्रवेश कर गया होगा ऐसा सोचकर दीपक जला-कर देखती हूँ तो कहीं कुछ नहीं। किवाह ज्यों के त्यों! कुंडी भी लगी हुई थी। इसके बाद रात भर डर के मारे नींद नहीं आई। प्रातः-काल होते ही धनी लोहारिन और धर्मदास लाहा की बहन को बुलवाया और उन्हें रात की बात बताकर पूछा, " क्यों तुम्होर विचार में यह घटना कैसी मालम पड़ती है ? क्या सचमुच मेरे घर में कोई घुसा होगा? लेकिन मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं है। हां मधुयुगी से उस दिन कुछ बातचीत हो गई थी, पर उतने पर से क्या वह देख रसकर मेरे घर में घुसा होगा ? " उन दोनों ने मेरी दिल्लगी की और वे कहने लगीं, " तुम बुढ़ापे में पागल हो चली हो! स्वप्न देखकर ऐसे इसने की कौन सी बात है? दूसरे सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गांव भर में तुम्हारे विषय में किम्बदर्न्ता फेल जावेगी। अब जुरा इतनी होशियारी करें। कि यह बात पुनः किसी से न कहो। "उनकी बातें सुनकर मुझे विश्वास हुआ कि वह स्वप्न ही था और मैंने यह बात किसी से न कहने का निश्वय कर लिया।"

"और एक दिन धनी के साथ बातें करती हुई में अपने घर क सामने के शिवमन्दिर के आगे खड़ी थी। इतने में ऐसा दिखा कि महादेव के शरीर से एक दिव्य ज्योति बाहर ानिकलकर सारे मंदिर भर में फैल में गई है और वायु के समान तरंगाकार होकर मेरी ओर वेग से आ रही है! आश्चर्यचिकत होकर में धनी को दिखा रही थी कि वह ज्योति

#### **भौरामकृष्णलीलामृत**

मेरे पास आई और मेरे श्रीर में प्रविष्ट हो गई! भय और विस्मय से मैं एकदम मूर्जित होकर घरती पर गिर पड़ी। धनी ने सिर पर पानी इत्यादि सींच कर मुझे सावधान किया तब मैंने सब बातें उसे बतलाई। उसे भी बड़ा अचम्भा हुआ और वह बोली, "तुझे वात हो गया है!" पर उस दिन से मुझे ऐसा लगता है कि वह ज्योति मेरे उदर में समा गई हैं और मेरे उदर में गर्भसंचार हो गया है। यह बात भी मैंने धनी और प्रसन्न को वता दी और उन्होंने मुझे "पागल! मूर्ख।" कह कर एक दो नहीं सेकड़ों अपशब्द कहे और तुझे अम के सिवाय और कुछ नहीं है, तुझे वायुगुल्म हो गया है इत्यादि अनेक बातें कह कर "यह बात किसी से कहना नहीं " ऐसा चेताया! उनकी बातें छोड़ो! आप क्या समझते हैं? मुझे रोग हो गया है या देव की कृपा मुझ पर हुई हैं! मुझे तो अभी तक यही मालुम होता है कि मेरे उदर में गर्भसंचार हो गया है!"

श्रुदिराम ने सारी हक़ीकृत सुन ही और उन्हें भी अपने स्वम का स्मरण हुआ। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को तरह तरह से समझाया, "यह रोग नहीं हैं! तुझ पर देव की कृपा हुई हैं! परन्तु इसके बाद यदि तुझे इस तरह का कुछ दिखे तो मेरे सिवाय किसी दूसरे से कुछ नहीं बताना। श्री रचुवीर कृपा करके जो भी दिखावें उसमें अपना कृल्याण होगा ऐसा ध्यान रखना। गया में रहते समय मुझे भी भगवान ने दिखाया था कि हमें शीघ ही पुत्रमुख दिखेगा।

इस आश्वासन से चन्द्रादेवी निश्चिन्त हो गई। इसके बाद २।४ मास बीत गये और सभी को दिखने लगा कि श्वदिराम की पत्नी ४५

#### चन्द्रादेशी के विचित्र अनुभव

वर्ष की अवस्था में सचमुच पुनः गर्भवती हुई! गार्भिणी स्त्रियों का स्वप ठावण्य बहुत बढ़ जाता है। चन्द्रादेवी का भी वैसा ही हुआ। धनी इत्यादि उनकी पड़ोसिनें कहा करती थीं कि इस समय चन्द्रादेवी के शरीर में असामान्य तेज बढ़ गया है और कोई कोई स्त्रियाँ तो यह कहने ठगीं कि "बुढ़ापे में गर्भवती होकर इसके शरीर में इतना तेज आन। अच्छा चिन्ह नहीं है। दिखता है कि प्रसूत होने पर यह बुढ़िया मर जायगी!"

गर्भावस्था में चन्द्रादेवी को दिव्य दर्शन तथा अनुभव और अधिक होने लगे। कहते हैं कि उन्हे प्रायः प्रति दिन देवीदेवताओं के दर्शन होते थे! कभी उन्हे ऐसा लगताथा कि उनके शरीर की सुगंध घर भर में फैल गई है! कभी मालूम होता था कि देवता उनसे बोल रहे हैं! देवीदेवताओं पर उनका अपत्यवत प्रेम इस समय बहुत बढ़ गया था। उन्हें जो कुछ दिसता या सुन पड़ता उसे वह अपने पित से बताया करती थीं और पूछती थीं, "मुझे ऐसा क्यों होता है? "श्रुदिराम उन्हें तरह तरह से समझाते थे और उनसे कहा करते थे कि शंका की कोई बात नहीं है। इस तरह रोज़ होने लगा। एक दिन चन्द्रादेवी भयभीत होकर अपने पित से बोलीं, "शिव मन्दिर की ज्योति के दर्शन के समय से बीच बीच में मुझे इतने देवदेवियों के दर्शन होते हैं कि में बता नहीं सकती, इनमें से कितने ही देवों को तो मैंने चित्र में भी कभी नहीं देसा है! आज ही दोपहर की बात है—ऐसा दिसा कि कोई एक हंस पर बैठकर आ रहा है; उसे देसकर मुझे डर लगा। पर धूप से उसका मुँह

लाल हुआ देल मुझे दया आ गई और में उसे पुकार कर बोली, "अरे बिचारे हंस पर बैठने वाले देव! धूप की गर्मी से तेरा मुँह कितना झुलस गया है! घर में कुछ दिलया है, क्या में तुझे ला दूं? उसे पिकर थोड़ा शान्त हो जा!" यह सुनकर वह हँसा और आकरमात वायु में मिलकर अहरूय हो गया। ऐसे एक दो नहीं कितने देवताओं की बातें बताऊँ? ये देव मुझे पूजा या ध्यान करने में ही दिखाई देते हैं ऐसा नहीं है, पर किसी भी समय वे दिख जाते हैं। कभी कभी वे मनुष्य रूप लेकर आते हैं और मेरे समीप आकर अहरूय हो जाते हैं। इस तरह के ये रूप भला मुझे क्यों दिखते हैं? मुझे कुछ रोग तो नहीं हो गया है? भृत बाधा तो नहीं हुई है ?"

श्चिदिराम ने पुन: अनेक प्रकार की बातें बताकर उनको सान्त्वना दी और समझाया कि तेर उदर में बसनेवाले महापुरुष के पवित्र स्पर्श से ही तुझे ये सब रूप दिखते हैं।

इस प्रकार दिन जाने छगे। और यह गरीब ब्राम्हण द्रम्पति ईश्वर पर सर्व भार सौंपकर पुत्र रूप से अपने यहाँ जन्म होने वाले महापुरुष के आगमन की उत्सुक चित्त से प्रतिक्षा करता हुआ अपने दिन बिताने छगा।

## ५-श्रीरामकृष्ण का जन्म

" मेरे पिता गया गये हुए थे। वहाँ श्री रामचन्द्र जी ने स्वप्न में प्रकट होकर उनसे कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा।"

—श्रीरामकृष्ण

शरद, हेमंत और शिशिर बीत गये। ऋतुराज वसंत का आगमन हुआ। शीत और भीष्म ऋतुओं का सुस्तप्रद संमिश्रण मधुमय फाल्गुन मास समस्त स्थावर जंगम संसार में नवीन प्राणों का संचार कर रहा था। उस मास के छ: दिवस बीत चुके थे। सभी प्राणियों में विशेष आनन्द और उल्लास दिसाई दे रहा था। शास्त्रों का कथन है कि ब्रह्मानन्द के केवल एक कण से सारे पदार्थ युक्त हुए हैं। इस दिव्य उज्ज्वल आनन्दकण की मात्रा कुछ अधिक हो जाने के कारण ही शायद संसार में इतना उल्लास उत्पन्न हो गया हो!

श्री रामचन्द्र जी के नैवेध के लिये भोजन बनाते समय आसञ्जासमा प्रसवा चन्द्रादेवी का मन आज दिव्य उत्साह से पूर्ण हो रहा था, पर शरीर में बहुत थकावट सी आ गई थी। अचानक उनके मन में विचार आया कि यदि मैं इसी क्षण प्रस्त हो गई तो श्री रामजी के नैवेध का क्या होगा? घर में दूसरा कोई नहीं है। श्रुदिराम से अपना यह भय प्रकट करने पर उन्होंने कहा, "उरो नहीं—जिस महापुरुष का आगमन तुम्हारे उदर में हुआ है वह कभी भी इस प्रकार श्री रामचन्द्र जी की पूजा सेवा में विघ्न डालते हुए संसार में प्रवेश नहीं करेगा, यह मेरा हद विश्वास है; अतः आज की चिन्ता मत करो। कल से में इसका दूसरा प्रबन्ध करंगा। और धनी को तो आज से यहीं सोने के लिये मेंने तभी से कह रखा है।" इस प्रकार पित के आश्वासन से चन्द्रादेवी की शंका का समाधान हुआ और वह अपने गृहकायों में निमग्न हो गई।

वह दिवस समाप्त हुआ। रात्रि आई। धनी छोहारिन चन्द्रादेवी के पास ही सोई थी। धीरे धीरे उषःकाल आया और चन्द्रादेवी को प्रसवेवदना शुरू हुई। थोड़े ही समय में वह प्रसूत हुई और उन्हे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। धनी चन्द्रादेवी की तत्कालोचित सभी व्यवस्थाएँ करके शिशु क्री ओर देखती है तो वह जिस स्थान में था वहाँ दिखाई ही न दिया! भयभीत हो उसने दीपक की बत्ती बढ़ाकर इधर उधर देखना शुरू किया तो बालक नाल समेत सरकते सरकते रसोई के चूल्हें के पास जाकर पड़ा है और उसके शरीर में राख ही राख लिपट गई है! धनी द्रौड़ गई और जल्दी से उसने बालक को उठा लिया। उसके शरीर पर

#### श्रीरामकृष्ण का जन्म

से रास को पोंछ कर देखती है तो वह शिशु रूप में अत्यन्त सुन्दर है और डीलडौल में ६ मास के बालक के समान बड़ा है ! धनी को बड़ा अचरज हुआ और उसने पड़ोसी लाहाबाबू के घर की प्रसन्न आदि श्रियों को बुलाकर उस शिशु को उन्हें दिसाया और सब वृत्तान्त वतला दिया

इस प्रकार शान्त ओर पिवत्र ब्रह्म मुहूर्त में श्रुदिराम की छोटीसी। पर्णकृटी में इस अलोकिक महापुरुष का जन्म हुआ (सन् १८३६)।

इसके पश्चात् श्रुदिराम ने ज्योतिषी से बालक की गह कुंडली देखने के लिए कहा । शके १७५७ फाल्गुन शुक्र दितीया बुधवार सन् १८३६ फरवरी ता. १७ को आधी घड़ी रात रहते बालक का जनम हुआ । उस समय पूर्वीभाद्रपदा नक्षत्र का प्रथम चरण था । जनमलग्न में रिव, चन्द्र और बुध थे और शुक्र, मंगल और शिन ये ग्रह उच्च स्थान में पड़े थे । उच्च ग्रहों पर गुरु की दृष्टि थी । जनम कुंभलग्न के प्रथम नवांश में हुआ, सूर्योदय से इष्टकाल ५९ घटिका २८ पल था ।

# जन्म कुण्डली

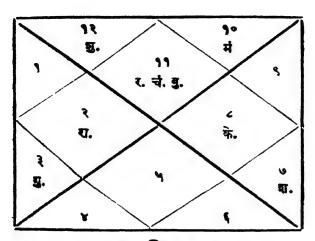

## जन्म राशि—कुम्म

जनम नक्षत्र--पूर्वीभाद्रपदा प्रथम चरण

जन्म काल या | सूर्योदय से इप्ट काल | ५९ घ. २८ प.

जनमलग्र—कुम्म—प्रथम नवांश

शुभमस्तु ॥

इस जन्मलप्त का फल भृगुसंहिता में इस प्रकार लिखा है:— धर्मस्थानाधिवे तुंगे धर्मस्थे तुंग खेचरे। गुरुणा दृष्टिसंयोगे लग्नेशे धर्मसंस्थिते।

#### श्रीरामकृष्ण का जन्म

केन्द्रस्थानगते सौन्ये गुरौ चैव तु कोणमे । स्थिरस्मने यदा जन्म सम्प्रदायप्रभुहिं सः धर्मविन्माननीयस्तु पुण्यक्तर्परतः सदा । देवमंदिरवासी च बहुशिष्यसमन्त्रितः । महापुरुषसंज्ञोऽयं नारायणांशसम्भवः । सर्वत्र जनपूज्यश्च भविष्यति न संशयः ।

" ऐसा व्यक्ति धर्मवित्, माननीय और पुण्य कमीं में रत होगा वह नया धर्म सम्प्रदाय शुरू करेगा और उसे अवतारी पुरुष मानकर सर्वत्र उसकी पूजा होगी।"

गया का स्वम इस तरह सत्य होते देख श्चिदिराम को बड़ा आनन्द और आश्चर्य हुआ और उनका हृदय भक्ति तथा कृतज्ञता से पूर्ण हो गया। गया में गदाधर ने स्पम में कृपा की उससे यह पुत्र हुआ, अतः श्चिदिराम ने इस बालक का नाम गदाधर रखा।

# ६-बालचरित्र और पितृवियोग

- "हमारे पिता शुद्र से दान कमी नहीं छेत थे।"
- " दिनभर वे जप ध्यान पूजा में ही निमन्न रहा करते थे।"
- " गांव वाले ऋषि के समान उनका आदर करते थे । "

--श्रीरामकृष्ण

पुराणों में लिखा है कि श्रीराम, श्रीकृष्ण, इत्यादि अवतारी पुरुषों के मातापिता की उनके जन्म के पूर्व और पश्चात् अनेक दिव्य दर्शन प्राप्त होते थे। इस कारण अपने वालक के लिये हमें चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है यह बात उन्हें पूर्ण रीति से विदित होते हुए भी सन्ततिप्रेम के वश होकर उनके लालन पालन की उन्हें चिन्ता रहती ही थी ! यही स्थिति श्रुदिराम और चन्द्रादेवी की भी हुई। पुत्र के मुख की ओर देखते ही उन्हें अपना स्वप्न और अन्य वातें विस्मृत हो जाती थीं और उसके रक्षण तथा पालन की चिन्ता आ घेरती थी। चन्द्रादेवी के पुत्र होने का समाचार मदिनीपूर में रामचांद को विदित हुआ और अपने मामा की साधारण स्थिति जानकर उन्होंने उसबालक के दूध

#### बालचरित्र और पितृ वियोग

पीने के लिये एक दुहती गाय तुरन्त कामारपुकूर को भेज दी। इसी प्रकार बालक के लिये सभी आवश्यक वस्तुओं का प्रबन्ध किसी न किसी प्रकार से हो गया और एक के बाद एक दिन बीतने लगा।

इथर इस अद्भुत बालक की आकर्षण शक्ति दिनोंदिन बदने लगी ओर मातापिता का ही नहीं, वरन पड़ोस के सभी लोगों का, विशेष कर स्त्री समाज का, वह बालक जीवनप्राण बन गया। स्त्रियों को ज़रा भी फुरसत मिलते ही वे चन्द्रादेवी के यहां चली आती थीं और अने का कारण पूछने से कहती थीं, "वह तुम्हारा लाड़ला यहां है न! इसके कारण आना ही पड़ता है!" आसपास के गांवों से चन्द्रादेवी की रिश्तेदार स्त्रियां उनके घर बालक देखने के लिये बारम्बार आया करती थीं।

धीरे धीरे बालक पांच महीने का हो गया और उसके अन्नप्राशन का दिन आया। श्रुदिराम ने निश्चय कर लिया था कि अन्नप्राशन के समय केवल शास्त्रोक्त विधि का पालन किया जावेगा तथा श्री रामचन्द्र जी के नेवेथ से ही अन्नप्राशन कराया जावेगा और केवल दो चार नज़दीकी लोगों को ही भोजन के लिए निमंत्रण दिया जावेगा। पर हुई बात दूसरी ही। ग्राम की ब्राम्हण मंडली ने आग्रह किया कि अन्नप्राशन के दिन हम सब को भोजन कराओ। यह सुनकर श्रुदिराम को चिन्ता हुई; परन्तु गांव के जमींदार धर्मदास लाहा को यह बात मालूम होते ही उन्होंने इस कार्य के लिये श्रुदिराम को सहायता

देने का वचन दिया और उनकी सहायता से श्रुदिराम ने गांव के बाह्मण तथा अन्य लोगों को भी भोजन देकर कार्य समाप्त किया।

गदाधर जैसे जैसे बड़े हाने लगे, वैसे वैसे अपनी मधुर बाललीला से अपने मातापिता के हृदय को अधिकाधिक आनन्द देने लगे। पुत्रजन्म के पूर्व जो चन्द्रा भूलकर भी देवताओं से एक भी सांसारिक वस्तु नहीं मांगती थीं वही चंद्रा अब रात दिन अपने बालक के कल्याण के लिये देवताओं से वरयाचना करने लगीं! गदाधर ही अब उनके सब विचारों का विषय वन गए।

जब गदाधर ७। ८ मास के थे तब एक दिन प्रातःकाल उनकी माता ने उन्हे दृध पिला कर सुला दिया था और स्वयं गृहकाज में लग गई। थोड़ी देर के बाद लौट कर देखती हैं तो बिस्तर में गदाधर नहीं है और उनकी जगह एक अपरिचित दीर्धकाय मनुष्य सोया हुआ है। यह देख चंद्रा डर कर चिलाई और अपने पित को बुलाने के लिए उस कमरे से दौड़ती हुई निकलीं। श्रुदिराम जल्दी जल्दी आए और दोनों उस कमरे में जाकर देखते हैं तो वहां कोई नहीं! गदाधर जैसे के तैसे सोए हें! पर चन्द्रादेवी का भय इतने पर ही दूर नहीं हुआ। उन्होंने पित से कहा— "तुम कुछ भी कहो, मैंने तो अपनी आँखों से उस पुरुष को देखा है। तुम किसी बाझण या पंडित को बुलाकर शान्ति कराओ। "श्रुदिराम ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, "हरो मत। इस बालक के सम्बन्ध में आज तक जो बहुतेरी विचित्र बातें हुई हैं उसी तरह की एक इसे भी समझो। विश्वास रखो कि यहां साक्षात

# बालचरित्र और पितृवियोग

श्री रामचन्द्र जी पूजाघर में विराजमान हैं। बालक का अनिष्ट कदापि, नहीं हो सकता।

पित के इस आश्वासन से चन्द्रादेवी को धीरज हुआ पर उनका डर किसी तरह दूर न हो सका। उस दिन उन्होंने बालक के कल्याण के लिये न मालूम कितनी बार गद्गद हृदय से प्रार्थना की!

इस प्रकार ६।७ वर्ष बीत गये। इस अवसर में उहेसनीय बात केवल एक हुई और वह यह कि सन १८३९ में चंद्रादेवी को सर्वमंगला नाम की एक कन्या उपन्न हुई।

गदाधर की अलौकिक धारणाशिक और बुद्धिमत्ता का परिचय श्रुदिराम को धीरे धीरे होने लगा। जो बात वह बालक एक बार सुन लेता या वह उसे प्रायः मुखाम हो जाया करती थी। उससे फिर वह बात पूछने से उसका अधिकांश भाग वह प्रायः ठीक ठीक कह देता था। श्रुदिराम ने यह भी देख लिया कि किसी। किसी विषय की ओर उसकी स्वाभाविक रुचि हैं और किसी किसी विषय में वह स्वभावतः उदासीन हैं; फिर कुछ भी करो उसमें उसका जी नहीं लगता था। चाहे जो प्रयत्न करो बहाड़े कहना उससे नहीं बनता था! तब श्रुदिराम ऐसा सोचते थे कि अभी जल्दीही किस बात की हैं ? थोड़ा बड़ा होने पर सीख लेगा ? इस विचार से उसे पहाड़े सिखाने का कम उन्होंने बंद कर दिया।

पर गदाधर दिनों दिन अधिक उपद्रवी होने लगा। इस कारण उसे श्चिदिराम ने जल्दी ही पाठशाला में भरती करा दिया। गदाधर को

भी समान उम्र वाले साथी मिलने के कारण आनन्द हुआ और धीरे घीरे उसके साथी और शिक्षक उससे बड़ा प्रेम करने लगे।

पाठशाला गांव के जमींदार लाहा बाबू के घर के सामने ही थी और उसका सारा खर्च वे ही देते थे। शाला दो बार याने सबेरे और तीसरे प्रहर लगती थी। गदाधर जैसे छोटे बालकों की पढ़ाई दोनों समय नहीं होती थी, परंतु हाज़िरी उन्हें ज़रूर देनी पड़ती थी; अतः पढ़ाई के बाद बाक़ी समय को वह कहीं आसपास खेल में बिताता था।

गदाधर के जन्म के पूर्व के स्वम पर से उसके भावी बड़प्पन की कल्पना सदैव मन में रहने के कारण—या उसका वैसा स्वभाव ही था इस कारण शुद्धिराम गदाधर से उसके उपद्रव या चापल्य के लिये कभी नाराज़ नहीं होते थे फिर मारना तो अलग रहा। ऐसे प्रसंगों पर वे उसे केवल मृद्ध शब्दों द्वारा उपदेश दिया करते थे। आगे चल कर गदाधर का उपद्रव बढ़ने लगा। कभी कभी पाठशाला को न जाकर गदाधर अपने साथियों को लेकर गांव के बाहर खेलने लगता था तो कभी भजन, नाटक इत्यादि में चला जाता था; पर पूछने पर सदा सत्य बोलता था। उसी प्रकर वह चपलता भी किया करता था पर उन्नसे वह किसी का कभी नुकसान नहीं करता था।

परंतु गदाधर के संबंध में क्षुदिराम की विशेष चिंता का कारण इसरा ही था। कोई काम किया जावे या क्यों न किया जावे इसका संतोषपूर्ण कारण जबतक उसे नहीं बता दिया जाता था तबतक उसके

# बालचरित्र और पितृवियोग

मन में जो उचित दिखता वही आचरण वह करता था। श्रुदिगम सोचते थे कि हर बात का कारण समझने की इच्छा रखना बालक के लिये ठीकही हैं पर प्रत्येक बात का कारण इसके समझने लायक इसे कौन वतावेगा। और यदि ऐसा कारण इसे नहीं बताया गया तो संसार में पूर्व परम्परा से प्रचलित धार्मिक विधियों को भी यह मान्य नहीं करेगा! गदाघर के इस स्वभाव के संबंध में इस अवसर की एक घटना पाठकों को बताने से वे श्रुदिराम की चिन्ता की यथार्थता का अनुभव कर सकेंगे।

जपर कह आये हैं कि श्रुदिराम के घर के पीछे ही हालदारपुकूर नाम का एक बड़ा तालाब था। उस तालाब में माम के सारे स्नी-पुरुष स्नान किया करते थे। इसमें पुरुषों और श्रियों के लिये अलग अलग दो घाट बने थे। गदाधर के समान छोटे बालक श्लियों के घाट पर भी नहाते थे। एक बार गदाधर अपने दो चार साथियों को लेकर श्लियों के घाट पर नहा रहा था। सभी बालक वहां पानी में कूद कूद कर एक इसरे की ओर पानी उछालने लगे। और उन लोगों ने बड़ी गड़बड़ मचा दी जिससे श्लियों को कुछ कष्ट हुआ। उनके भी शरीर पर पानी पड़ जाने के कारण उनको कोध आ गया और उनमे से एक स्नी बोल उठी, "क्यों रे छोकगें! क्यों आये तुम लोग इस घाट पर, उधर पुरुषों के भाट पर जाकर मचाओ उपद्रव! यहां हम साड़ी और कपड़े धोती हैं, जानते नहीं स्नियों को विवस्न देखना मना है?" इस पर गदाधर पूछ बैठा, "क्यों मना है?" अब वह बेचारी स्नी क्या बोलती। अतः उसे उस लड़के पर और भी गुस्सा आया। ये स्नियां बहुत कुट हो

## श्रीयमरूणलीलामृत

गई हैं और शायद हमारे घर जाकर हमारे माँ बाप से बता देंगी इस भय से सभी लड़के वहां से भाग गये। पर गदाधर ने कुछ दूसरा ही कार्यक्रम निश्चित कर लिया। वह लगातार तीन दिनों तक उन स्त्रियों के घाट पर जाता रहा और एक इक्ष की ओट में छिपकर स्नान करती हुई म्रियों की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगा! तीसरे दिन उस दिन की कुद्ध स्त्री से भेट होते ही गदाधर उससे बोला, "काकी, मैंने परसों चार स्त्रियों की ओर उन्हें स्नान करते समय देखा, कल छ: की ओर और आज तो आठ की ओर देखा पर मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ!" वह स्त्री गदाधर को लेकर चंद्रादेवी के पास आई और हंसते हंसते उसने उन्हें सब वृत्तान्त सुना दिया। यह सुनकर चंद्रादेवी बोली, "बेटा ! ऐसा करने से तुझे कुछ नहीं होगा सो तो सही है, पर ऐसा करने से स्त्रियाँ सोचती हैं कि उनका अपमान हुआ। उनको तो त मेरे ही समान मानता है न? तब क्या उनका अपमान मेरा अपमान नहीं है? तो फिर नाहक उनके और मेरे मन में दुःख हो ऐसा करना क्या अच्छा है?"

माता का यह मधुर उधदेश गदाधर के चित्त में जम गया और उस दिन से उसने फिर ऐसी बात कभी नहीं की। अस्तु—

पाठशाला में गदाधर की पढ़ाई ठीक चली थी। पढ़ना और लिखना उसे थोड़े ही समय में आ गया। गणित के प्रति उसे मन से ही घृष्मा थीं; पर इधर उसकी अनुकरणशक्ति बढ़ने लगी। नई नई नातें सीखने का उसे बहुत शौक था। देवीदेवताओं की मूर्ति बनाने

# बालचरित्र और पितृवियोग

वाले कुम्हार के यहां जाकर उसने वहां के सब कार्य ध्यानपूर्वक देखे और घर आकर उसने उसी तरह की मूर्तियां बनाना आरम्भ कर दिया। यह उसका एक नया खेल हो गया। नये कपड़ों पर के चित्रों को देख कर वह वेसे ही चित्र खींचने लगा। गांव मे कहीं पुराण होता था तो वहां वह अवश्य जाता था और प्री कथा ध्यान देकर सुनता था और पौराणिक महाराज के श्रोतागण को समझाने की शैली को देखा करता था। अपनी अलौकिक स्मरणशक्ति के कारण जो कुछ वह देखता या सुनता था उसे वह सदा स्मरण रखता था।

इसके सिवाय जैसे जैसे उस बालक की आनन्दी वृत्ति, विनोदी स्वभाव और इसरों की हूबहू अनुकरण करने की शक्ति उम्र के साथ बढ़ती गई, वेसे वैसे उसके मन की स्वाभाविक सरलता और ईश्वर भक्ति अपने मातापिता के प्रत्यक्ष उदाहरण से दिनोंदिन बढ़ने लगी। बड़े होने पर भी दक्षिणेश्वर में हम लोगों के पास व अपने मातापिता के इन सद्गुणों का गौरव-गान किया करते थे। इससे यह स्पष्ट हैं कि उनके मन पर उनके प्रत्यक्ष उदाहरण का बहुत अधिक परिणाम हुआ होगा। वे कहा करते थे, "मेरी माता सरलता की मानों मूर्ति थीं! संसार की मामूली मामूली बातें वह नहीं समझती थीं। उन्हे पैसे गिनना तक नहीं आता था! कोनसी बात दूसरों को बताना और कोनसी बात नहीं बताना यह भी उन्हे नहीं मालुमथा! इस कारण सब लोग उन्हे "भोली" कहा करते थे। दूसरों को भोजन कराने में उन्हे बढ़ा आनन्द आता था। हमारे पिता न शूदों से दान कभी नहीं लिया। दिन भर वे पूजा, जप

## भीरामरुष्णलीलामृत

ध्यान में ही मम रहते थे। प्रातिदिन संध्या करते समय "आयातु वरदे देवि" इत्यादि मंत्रों सेगायत्री का आवाहन करते समय उनका वक्षास्थल आरक हो उउता था और नंत्रों से अश्रुधार प्रवाहित होने लगती थी। पूजा आदि समाप्त होने पर वे होष समय नामस्मरण, पूजा की सामग्री तैयार करने और माला आदि गूँथने में विताते थे। ब्रूठी साक्षी देने के डर से उन्होंने अपने पूर्वजों की कमाई हुई सम्पत्ति को भी लात मार दी! इन सब गुणों के कारण ग्रामवासी उनका ऋषि के समान आदर करते थे!"

गदाधर बड़ा साहसी और निडर था। बड़े बड़े मनुष्य भी भूतों के भय से जहां जाने में हिचकते थे वहां वह खुशी से चला जाता था। उसकी वुआ (फुफ़्) रामलीला के शरीर में शीतला देवी का संचार हुआ करता था। एक समय वह कामारपुक्र में आई हुई थी तब एक दिन उसके शरीर में देवी का संचार हुआ। उसका हाथ पैर पटकना और बड़बड़ाना देस कर घर के सब लोग घबरा गये, पर गदाधर निर्भयतापूर्वक उसके पास जाकर उसकी अवस्था का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करके अपनी माता से कहने लगा, "फूफ़् के शरीर में जैसी देवी आई है, बैसीही मेरे भी शरीर में आवे तो क्याही मजा हो!"

भूरसुबों के माणिकराज का वृत्तान्त ऊपर कह ही चुके हैं। श्रुविराम की धर्मपरायणतीं देखकर उन्हें उनके प्रति बड़ा आदरभाव था और वे श्रुदिराम को बारम्बार अपने यहाँ बुलाया करते थे। गदाधर के छड़वें वर्ष लगने पर एक दिन उसके पिता उसे माणिकराज के यहां

## बालचरित्र और पितृवियोग

अपने साथ हे गये। वहां गदाधर का बर्ताव सब होगों के साथ इतना मधुर और सरह था कि सभी को ऐसामालूम होने लगा कि मानो यह यहां नित्य आनेवाला एक परिचित लड़का है। माणिकराज के भाई रामजय उसे देखकर इतने मुग्ध हो गये कि वे श्वदिराम से बोल उठ कि " तुझारा यह लड़का साधारण नहीं दिखाई देता, इसमें कुछ देवी अंश है। तुम यहां आओ तो इसे सदा लाया करो, इसे देखकर बढ़ा आनन्द होता हैं! " इसके बाद किसी कारण वश बहुत दिनों तक श्रुदिराम का वहां जाना नहीं हुआ। माणिकराज को चैन नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपने यहाँ की एक स्त्री के। शुद्रिगम का कुशल प्रश्न पृछने तथा यदि सम्भव हं। सके तो गदाधर की अपने साथ है आने के लिये कामारपुक्र भेजा ापिता की अनुमति से गदाधर उस स्त्री के साथ बड़े आनन्द से भ्रस्त्रबं गया। दिन भर वहाँ रहने के बाद संध्या के समय माणिकराज ने उसके शरीर पर दो अलंकार पाहिनाकर और साथमें मिठाई की दो पुडियाँ बांध-कर उसे उसके घर वापस पहुँचवा दिया। क्रमशः गदाघर माणिकराज के घर में सभी को इतना प्रिय हा गया था कि जब वह कुछ दिनों तक नहीं आता था ता माणिकराज उसे अपने घर लिवा ले जाते थे।

गदाघर अब सात वर्ष का हो गया (सन १८४२) और मधु-रता, सरल स्वभाव, आनन्दी वृत्ति इत्यादि गुणों से वह सब को अधिका-धिक प्रिय होने लगा। पड़ोस या मोहल्ले की स्त्रियां यदि किसी दिन मिष्टान पकान तैयार करतीं, तो उसमें से गदाघर का हिस्सा अवश्य अलग बचा रखतीं और अवकाश पाते ही उसके घर जाकर उसे खाने

को देदेती थीं ! गदाधर के समवयस्क बालकों को यदिकोई कुछ खाने को देता था, तो वे भी गदाधर के लिये कुछ भाग निकाल दिया करते थे । उसके मधुर भाषण, उसकी मीठी आवाज तथा उसके आनन्दी स्वभाक से मुग्ध होकर सभी लोग उसका उपदव सह हेते थे।

ईश्वर की कूपा से जन्म सं ही गदाधर का शरीर गठीला और मजबृत होने के कारण वह निरोग प्रकृति का था। उसकी वृत्ति सद्य किसी पक्षी के समान स्वतंत्र और आनन्दपूर्ण थी। बड़े बड़े धनवन्तरियों का कथन है कि शरीर का भास न होना ही शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य का लक्षण है। इस प्रकार का स्वास्थ्य-सुख गदाधर की बचपन से ही प्राप्त था। उसका स्वाभाविक एकाम चित्त किसी विषय की ओर सिंच जाने पर वह इतना तन्मय हो जाता था कि उसे शरीर की बिल्कुल सुध ही नहीं रहती थी! शुद्ध पवन से लहराते हुए हरे भरे खेत, नदी का शान्त गंभीर स्वच्छ जल प्रवाह, पक्षियों का कलकल नाद, विशेषकर नीला आकाश और उसमें क्षण क्षण में रूप बदलने वाली मेघमाला इत्यादि हर्यों में से किसी एक का भी प्रातिबिम्ब उसके शुद्ध मन पर पड़ते ही वह एकदम बेहोश हो जाता था और उसका मन किसी दूरस्थित भावमय प्रदेश में पहुँच जाता था। उसकी यह दशा उसकी असाधारण भावप्रवणता के कारण ही हुआ करती थी। एक समय गदाधर किसी खेत की मेड़ पर से जा रहा था। उस समय आकाश में एक बिल्कुल काला बादल जा रहा था और उस बादल के सम्मुख दूध के समान सफेद बगुले उड़ते जा रहे थे। इस

# बालचरित्र और पितृवियोग

न्द्रश्य को देखते ही वह इतना तन्मय हो गया कि अचानक बेहोश क्रोकर नीचे गिर पड़ा। सिर पर पानी सींचेने से बहुत देर के बाद चह होश में आया।

एंसी घटनाओं के कारण गदाधर के मातापिता और अन्य लोगों को चिन्ता होने लगी और यह मृर्च्छारोंग स्थायी न होने पांव इस हतु से उन्होंने औषधि प्रयोग और ज्ञान्ति कराना शुरू किया। गदाधर तो यही कहा करता था, "मुझ आनेवाली मृर्च्छा किसी रोगवज्ञ नहीं है वरन इस स्थिति में मुझे अत्यन्त आनन्द का अनुभव होता है।" अस्तु। पर इससे उसके आरोग्य को कोई हानि नहीं पहुँची। इसी से सब की चिन्ता कम हो गई; परन्तु पुनः किसी की कुटछि न लगे इस ध्येय से चंद्रादेवी ने कुछ समय तक उसे पाठशाला ही जाने नहीं दिया। फिर क्या पूछना था, गदाधर की तो मीज हो गई। गाँव भर में मीज से घूमना, सारा दिन तरह तरह के खेलों में विताना और मनमाना उपदव करना ही उसका कार्यक्रम बन गया था।

इस प्रकार गदाधर का सातवां वर्ष अधि से अधिक बीत गया। कमशः १८४३ सन् का शरद् महोत्सव आ पहुँचा। श्रुद्शिम का भाञ्जा रामचांद प्रायः वर्ष भर मेदिनी।पुर में रहता था पर इस उत्सव के समय सेलामप्र—अपने पूर्वजों के निवास स्थान—में जाकर इस उत्सव को बहे समारोह के साथ मनाता था। इस वर्ष के उत्सव में उसने अपने मामा श्रुद्शिम को भी निमंत्रण दिया था। श्रुद्शिम का ६८ वां वर्ष चल रहा था। हाल ही में कुछ दिन तक संग्रहणी से बीमार

## **भीराम**कृष्णलीलामृत

होने के कारण उनका सुदृढ़ शरीर आजकर कमजीर हो गया था, अतः जाऊँ या न जाऊँ इस दुविधा में वह पड़ गए! पर मेरे दिन पुरे हो चुके हैं, अगला वर्ष मुझे देखने को मिलेगा या नहीं ऐसा सोचकर उन्होंने जाने का निश्चय किया।

रालामपुर पहुँचने पर एक दो दिन के भीतर ही उनका राग पुनः उमहा । रामचांद्र ने द्वादारू कराई; षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तीन दिन किसी तरह कटे: नवमी के दिन रोग बहुत बट् गया, सारी रात लोगों न जागकर व्यतीत की । विजयादशमी का प्रभात हुआ । श्रुदिराम आज इतने कमज़ार हो गए थे कि उनसे एक शब्द भी बालते नहीं बनता था। दोपहर हुआ। रामचांद जान गया कि अब मामा का अन्तकाल समीप आ गया है। श्रुदिराम को निश्चेष्ट पढ़े देखकर उसकी आँखें डबहबा गई और वह बोला, "मामा! आप मदैव 'रघर्वार ''रघुर्वार ' जपा करत थे पर अभी ही एसे क्यों पड़े हैं ? " " रघुर्व,र े नाम सुनते ही शुद्धिन होश में आ गए और धीम कांनेत हुए स्वर में बोले, "कौन ामचांद? क्या प्रतिमा विसर्जन कर आये ? अच्छा तो ठीक है। मुझे एक बार उठाकर बिठाओं तो सरी " ज्योंही रायवाद, हेमांगिनी और रामकुमार तीनों ने उन्हें हरुके हाथ ने उठाकर बिठा दिया त्योंही श्चिराम ने गंभीर स्वर स त न बार "रघुवीर" नामोचारण करके प्राण त्याग दिया ! बिन्दु निन्धु में मिल गया ! श्री रामचन्द्र जी ने अपने भक्त को अपने समीप शीचकर उसे शान्ति का अधिकारी

# बालचरित्र और पितृवियोग

वना दिया ! तत्पश्चात् उस गंभीर रात्रि में उच्च संकीर्तन ने उस ग्राम को कंपा दिया और लोगों ने श्रुदिराम के नश्वर देह का नदी तट पर ले जाकर अग्रिसंस्कार किया।

ज्योंही इसरे दिन यह दारुण समाचार कामारपुकूर में अदिराम के घर पहुँचा त्योंही वहाँ के आनन्द के बाजार में चारों ओर हाहाकार मच गया। अशोच ( सृतक ) की अवधि वीतने पर रामकुमार ने पिता की शास्त्रोक्त किया की। रामचांद ने अपने प्यारे मामा के श्राद्ध के लिए रामकुमार को पांच सो रुपये दिये।

# ७--गदाधर की किशोर अवस्था

"दस ग्यारह वर्ष का था तब विशालाक्षी के दर्शन को जाते समय रास्ते में मुझे भावसमाधि लग गई "

" बचपन में छाहा बाजू के घर पांडितों की मण्डछी जो बातें करती थी प्रायः वे सब मेरी समझ में आ जाती थीं "

—श्रीरामकृष्ण

शुदिराम की मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड़ हो गई। श्रीमती चंद्रादेवी ने उनकी सहचरी बनकर उनके सुख-दुःख में, गरीबी और अमीरी में उनके साथ छाया के समान ४२ वर्ष व्यतीत किये थे; अतः शुदिराम की मृत्युका सब से अधिक परिणाम चन्द्रादेवी पर हुआ और उन्हें सारा संसार शून्य प्रतीत होने लगा इसमें कोई आश्चर्य नहीं। श्री रामचन्द्र जी के चरणकमलों का निरन्तर ध्यान करनेवाला उनका मन अब संसार को त्यागकर सदा वहीं रहने के लिए छटपटाने लगा; मन संसार को छोड़े तब न ? सात

## गदाधर की किशोर अवस्था

वर्ष का गदाधर और चार वर्ष की सर्वमंगला उनके मन को धीरे धीर संसार की ओर पुन: खींचने लगे; अतः श्री रामचन्द्र जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने दोनों छोटे बच्चों की ओर देखकर पितिनिधन का दारुण दुःख किसी तरह मृलने का प्रयत्न करती हुई वह अपने दिन काटने लगीं।

रामकृमार ज्येष्ठ पुत्र था । गृहस्थी का सब भार अब उसी के कंघ पर आ पडा। अतः उसे दुःस्य में व्यर्थ कालक्षेप करने का अवसर ही न था। शाकसन्तप्त परमपृज्य जननी, छोटे भाई और बहन के दुःख को भुलान के लिए तथा किसी प्रकार की कमी उन्हें मालम न होने पांच इसके लिए क्या करना चाहिये, मझले भाई रामेश्वर का अध्ययन किस तरह पूर्ण हो और वह गृहस्थी में सहायता देने लगे, खुद की कमाई कैसे बढ़े इस तरह की एक दो नहीं, अनेक चिन्ताओं से उसका मन सदा व्याकुल रहता था। उसकी स्त्री भी गृहकार्यों में कुशल थी। अपनी पुज्य सास की दारुण विपास को देखकर पृहकार्य का बहुतेरा भार उसने अपने सिर पर ले लिया। कहावत है कि "वालपन में मातृवियोग, लड्कपन में पितृवियोग और तरुणावस्था में स्त्रीवियोग, के समान दु:खदायक और कुछ नहीं होता।" बालपन प्रायः माता की संगति और लालन पालन में बीतता है, उस समय यदि पितृवियोग हुआ तो पुत्र की उस वियोग की जानकारी नहीं होती। पर जब कुछ समझने योग्य होने पर पिता के अमृल्य प्रेम का उसे लाभ होने लगता है और माता जो लाइ पूरा नहीं करती उसे पिता पूरा करने लगता है और "इस कारण उसे

माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्यार का अनुभव अधिक होने लगता है उस समय यदि पितृवियोग हो जाय तो फिर उसके दुःस का पारा-वार नहीं रहता। यही अवस्था गदाधर की हुई। प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के कारण उसे सर्वत्र अंधेरा दिखाई देने लगा। परंतु उसकी वृद्धि इस छोटी अवस्था में भी अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक पिपक होने के कारण उसने अपना दुःस माता का ख्याल करके बाहर प्रकट होने नहीं दिया। सभी के। मालूम प्रता था। कि गदाधर पूर्वत ही चेन और आनंद में दिन बिता रहा है। गांव के पास के ही 'भूतों के स्मशान", "माणिकराज की अमराई " इत्यादि जनशून्य स्थानों में उसे कभी २ अकंटे घूमते देखकर भी लोगों को उसके इस नरह घूमने में किसी विशेष कारण की शंका नहीं होती थी। उन्हें तो यही मालूम होता था कि "लइका नटखट है, आया होगा योंही भटकंते भटकते ? " बस इतना ही; परंतु गदाधर का स्वभाव पिता की मृत्यु के समय से एकांतिप्रय और विचारशील वन गया था।

समदुः सी मनुष्यों का आपस में आकर्षण होता है। गदाधर के मन में अपनी माता के प्रति अब और अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया था इसका शायद यही कारण हो। वह अब पहले की अपेक्षा अधिक समय अपनी माता के ही समीप ब्यतीत करता था और पूजा आदि कर्मी में और गृहकार्य में आनन्दपूर्वक उन्हें मदद देता था, क्योंकि अपने समीप रहने से उसका दुःख कुछ कम हो जाता है यह बात उस चतुर और बुद्धिमान बालक के ध्यान में आने लगी थी। पिता की मृत्यु के समय

#### गदाधर की किशोर अवस्था

से वह कभी भी अपनी माता के पास हट नहीं करता था क्योंकि उसे अब मालूम होने लगा था कि यदि माता मेरा हट पूरा न कर सब्धीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उनकी शोकाग्रि अधिक भड़केगी।

गदाधर पूर्ववत् पाठशाला जाने लगा, पर शाला की अपेक्षा पुराणः भजन मुनने ओर देवी-देवताओं की मृतिं तैयार करने में उसका ध्यान अधिक लगता था। इस समय उसका ध्यान एक और बात की ओर था। वह यह है। गांव के आग्नेय में जगन्नाथपुरी जाने की राह में गांव के जमींदार लाहा बाब की धर्मशाला थी। वहां जगनाथ जाने वाले साधु. **बैरा**गी टहरते थे और गांव में भिश्ना मांगते थे। गाँव में पुराण सुनते समय गद्मधर ने मुना था कि " संसार अनित्य है " इत्यादि और बाप की मृत्यु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसके शुद्ध और कोमल मन में उत्पन्न हो गया था। साधु, बेरागी इस आनित्य संसार को छोड़कर श्री भगवान के दुर्शनार्थ उसकी सेवा में ही अपना समय बिताते हैं और ऐसे साधुओं की संगति से मनुष्य शान्ति प्राप्त करके कृतार्थ होता है, यह बात भी उसने पूछी थी अतः ऐसे साधुओं का पश्चिय प्राप्त करने की इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला में जाया करता था। प्रातः सायं धूनी में अग्नि प्रज्वालित करके वे भगविचन्तन में कैसे निमग्न हो जाते हैं; जो भिक्षा मिलती है उसे वे प्रथम इष्टदेवता को समर्पण करके तत्पश्चात् आनन्द से उसे प्रसाद जानकर कैसे ग्रहण करते हैं; बीमार पड़ने पर वे भगवान पर सारा भार सौंपकर बीमारी के दुःख को किस तरह शान्ति के साथ सहन करते हैं; जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन्न रहते हैं; इत्यादि बातें

इस बुद्धिमान बालक की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बचीं। क्रमशः गदाधर ने साधु बैरागियों की छोटी मोटी सेवा करना, उनके लिये लकड़ी, पानी इत्यादि ला देना, उनका स्थान झाड़ बुहार देना शुक्ष किया और उनके साथ मिलकर रहने भी लगा। उन साधु बैरागियों को भी इस सुन्दर बालक के मधुर आचरण को देसकर आनन्द मालूम होता था और वे लोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, भजन आदि सिखाते थे, कथाएँ सुनाते थे, उपदेश देते थे और अपने भिक्षान्न में से थांडासा प्रसाद भी खाने को देते थे।

गदाधर के अष्टम वर्ष में ऐसे ही कुछ साधु उस धर्मशाला में बहुत दिनों तक ठहरे थे। गदाधर उन्हीं में मिलकर रहने लगा और शिव्र ही वह उनका प्रीतिपात्र बन गया। पिहले पहल तो गदाधर धर्मशाला के साधु वैरागियों में मिल जाया करता है यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, पर जब वह दिन भर में कई बार वहां जाने लगा तब यह बात सब को विदित हो गई। किसी २ दिन वेरागी लोग इसे कुछ साने को दे देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सब बातें बताकर "मुझे अब भूस नहीं है" कह देता था। पहले तो इसे केवल साधुओं की एक प्रकार की कृपा समझ कर माता को कोई चिन्ता नहीं हुई; परन्तु किसी किसी दिन अपने सर्वाङ्ग में विभूतिरमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओं की सी लंगोटी बांध या पंछा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था, "देस, अम्मा! मुझे साधुओं ने कैसा सुन्दर सजा दिया है!" तब तो चन्द्रादेवी को चिन्ता

#### गदाधर की किशोर अवस्था

होने लगती थी। उन्हें मालूम होने लगा कि ये साधु फकीर मेरे गदाधर को फँसाकर कहीं ले तो नहीं जाएंगे? एक दिन गदाधर के घर लौटने पर माता का हृद्य भर आया और पुत्र गदाधर को हृद्य से लगाकर आँखों से आँसू बहाती हुई वह कहने लगीं, "बेटा, सँभलकर चलना भला, वे लोग तुझे फँसाकर ले जावेंगे।" गदाधर ने अपनी ओर में माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ। तब अपने कारण माता को दुःखित होते देख गदाधर बोला, "अच्छा! अम्मा! आज से में वहाँ जाऊँगा ही नहीं तब तो ठीक होगा न?" यह सुनकर चन्द्रादेवी के जी में जी आया और मन का भय दूर हुआ।

उस दिन संध्या समय धर्मशाला में जाकर गदाधर ने उन साधुओं से कह दिया कि "आज से मैं आप लोगों की सेवा करने नहीं आऊँगा।" इसका कारण पृछने पर उसने सब वृत्तान्त स्पष्ट बता दिया। यह सुनकर गदाधर के साथ ही वे साधु लोग उसके घर आये और चन्द्रादेवी को आश्वासन देकर बोले, "बालक को इस तरह फँसाकर ले जाने का विचार कभी हमारे मन में भी नहीं आया और हम ऐसा कभी नहीं करेंगे; हम लोग संन्यासी, फर्कार हैं। हम बिना कारण किसी अल्पावस्था के बालक को उसके माता-पिता की अनुमति बिना केसे ले जाएंगे? ऐसा करना तो घोर पाप है। अतः इस विषय में निश्चिन्त रहो। "यह सुनकर चन्द्रादेवी का साग संशय बिल्कुल दूर हो गया और साधु लोगों की इच्छा के अनुसार गदाधर को उनके पास पुनः आने जाने के लिये मातर ने अनुमति दे दी।

लगभग इसी अवधि में एक और घटना हुई जिससे चन्द्रांद्वी को गदाधर के विषय में चिन्ता होने लगी। कामारपुक्र से एक मील पर आनूर गांव है। वहां श्री विशालाक्षी देवी का जागृत स्थान है। एक दिन गांव की बहुत सी स्त्रियाँ कोई मानता पूरी करने के लिये देवी के मंदिर को जा रही थीं। उन्हीं में धर्मदास लाहा की विधवा बहिन प्रसन्न भी थी।

प्रसन्न की सरलता, पवित्रता इत्यादि गुणों के विषय में श्रीरामकृष्ण की उच्च धारणा थी और उसके कहने के अनुसार व्यवहार करने के
िलिये उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आज्ञा दे रखी थी। वे अपने स्त्रीभक्तों के समक्ष भी प्रसन्न के गुणों का वर्णन करते थे। प्रसन्न का भी
गदाधर पर अत्यन्त स्नेह था। कभी कभी तो यह प्रत्यक्ष भगवान
"गदाधर" है ऐसा भी उसे मालूम पड़ता था। सरलहृद्या प्रसन्न गदाधर
के मुख से देवादिकों के भक्तिपूर्ण गायन सुनकर कह उठती थी, "गदाई!
तू साक्षात् भगवान है ऐसा मुझे बचि बीच में क्यों लगता है। तू कुछ
भी कहे, पर तू मनुष्य नहीं है यह निश्चय है।" अस्तु—

स्त्रियों को जाते देखकर गदाधर बोला, "मैं भी आता हूँ।" स्त्रियों ने प्रथम तो "तू मत आ। रास्ता दूर का है, थक जायगा" इत्यादि बहुतेरी बातें कहकर देखीं, पर गदाधर ने न माना। तब निरुपाय हो उसे आने की अनुमति दे दी। गदाधर को बड़ा आनन्द हुआ और वह देवताओं के गीत गाते गाते उनके साथ चलने लगा।

## गदाधर की किशोर अवस्था

इस तरह गदाधर आनन्द से देवी के गीत गाते २ चला जा रहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई, आँखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेचारी स्त्रियां बंहे संकट में पड़ गई। कोई इधर उधर से पानी लाकर सिर पर सींचने लगीं, ता कोई हवा करने लगीं, कोई देवी को मानता मानने लगीं, परन्तु गदाधर को चेतना ही न आती थी। तब एकदम प्रसन्न के मन में विचार आया कि गदाधर के शरीर में देवी तो नहीं आई हैं ? कारण कि, सरल स्वभाव के भक्तिपरायण लोगों के शरीर में देवी (का भाव) आती हैं यह उसका विश्वास था। तुरन्त ही उसने स्त्रियों को देवी की प्रार्थना करने को कहा। उसके पुण्यचरित्र पर स्त्रियों की बडी श्रद्धा थी, अतएव उसके ऐसा कहंत ही सभी स्त्रियों ने मन:पूर्वक देवी की प्रार्थना की और आश्वर्य की बात यह है कि देवी की पुकार शुरू करते ही थोड़ी देर में गदाधर सावधान होकर उठ बैठा ! उसके शरीर में कमज़ोरी या थकावट के कोई चिन्ह भी नहीं थे। यह देखकर स्त्रियों को विश्वास हो गया कि इसके जरीर में देवी का संचार हुआ था। अस्तु। तत्पश्चात् सब लोग देवी को गए। वहाँ से लौटकर उन्होंने सारी हकीकृत चन्द्रादेवी को कह सुनाई। इसे सुनकर चन्द्रादेवी को बड़ी चिन्ता हुई और उन्होंने गदाधर की कुट्टि उतारकर श्री रघुवीर की ओर विशालाशी देवी की अपने पुत्र के कल्याणार्थ पुनः पुनः प्रार्थना की । अस्तु-

डेढ़ वर्ष और बीता। गदाधर धीरे धीरे अपने पिता की स्पृति भूलने लगा। धर्मदास लाहा के पुत्र गयाविष्णु के साथ इस समय

#### · श्रीरामकृष्ण**र्हालामृत**

गदाधर की बड़ी मैत्री हो गई यहाँ तक कि वे दोनों सदा एक साथ ही रहते थे। साना, खेलना, पढ़ना, लिखना दोनों का एक साथ होने लगा। गदाधर को स्त्रियाँ प्रेमपूर्वक साने के लिये बुलाती थीं तो यह गयाविष्णु को साथ लिये बिना कहीं न जाता। इस प्रकार इन दोनों का अकृत्रिम प्रेम देसकर धर्मदास और गदाधर के घर के लोगों को बड़ा आनन्द होता था।

गदाधर का नवां वर्ष समाप्त होते देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया। धनी ने गदाधर से एक बार यह माँगा था कि ्यज्ञोपवीत के समय तू प्रथम भिक्षा मुझ से लेना। धनी के अक्टूत्रिम प्रेम से मुग्ध होकर गदाधर ने भी यह बात स्वीकार कर ही थी। गदाधर कहने के अनुसार करने में चुकने वाला नहीं है इस विश्वास के कारण धनी बड़ी आनंदित हो गई और वह बड़े प्रयत्न से चार पैसे जोड़कर उपनयन की बाट जोहती थी। उपनयन के कुछ दिनों पूर्व धनी से की गई प्रातज्ञा की बात गदाधर ने रामक्मार को बताई; परंतु उनके कुछ में ऐसी प्रथा न होने के कारण रामकुमार चिन्ता में पड़ गया। और गदाधर ने भी हठ पकड़ लिया। वह कहने लगा कि यदि में ऐसा न करूंगा तो मुझे असत्य बोलने का दोष लगगा और असत्य भाषी को जनेऊ धारण करने का अधिकार कदापि नहीं है। उपनयन का दिन समीप आया और गदाधर के इस हठ के कारण उपनयन की नियत तिथि बढ़ानी पड़ेगी यह चिन्ता रामकुमार को होने लगी। यह बात धर्मदास लाहा के कान में पड़ी तब उसने रामकुमार को बुलाकर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुमहोर कुछ में नहीं है तो न सही पर यह कोई कोई कुलीन बाह्मणों

#### गदाधर की किशोर अवस्था

के कुटुम्बों में पाई जाती है। लड़के को समझाने के लिए तुम्हें भी वैसा करने में कोई हानि नहीं है। धर्मदास के समान सयाने की सलाह मान-कर रामकुमार निश्चिन्त हुए और गदाधर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई आपित नहीं की। गदाधर ने प्रथम भिक्षा धनी से ही प्रहण की और वह भी अपने को गदाधर की भिक्षामाता बनने का सौभाग्य पाकर परम धन्य मानने लगी।

लाहा बाबू के घर में एक दिन पण्डित मण्डली जमी थी। चार पण्डित एक जगह बैठे हों वहाँ वाद विवाद की कौनसी कमी? कुछ प्रश्न उपस्थित होकर पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष चलने लगा! वाद विवाद रंग में आने लगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा बिकट प्रश्न मण्डली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी को. न सूझा। उस दिन गदाधर वहीं था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पण्डितजी से कहा, "क्यों पण्डितजी, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा?" पण्डितजी को वह उत्तर स्वीकृत हुआ। इस उत्तर को सुझाने वाले का पता लगाने पर जब मालूम हुआ कि यह उत्तर एक नों दस वर्ष के बालक का है तो सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। सभी ने यह समझकर कि यह बालक निश्चय रूप से वैवी- शाकिसम्पन्न होना चाहिए, उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया।

उपनयन होने पर गदाधर को देवपूजा का अधिकार प्राप्त हो गया। एक तो पहिले से ही उसका हृदय भक्तिपूर्ण था और अब तो

अधिकारी हो जाने पर संध्यावंदन आदि करके वह अपना बहुत सा समय पृजा तथा ध्यान में लगाने लगा। अपने पिता के समान उसे भी बीच बीच में दर्शन प्राप्त हों, स्वम्ना दिखें, इस हेतु से उसने मन:पूर्वक देवताओं की सेवा और भिक्त आरम्भ कर दी। पवित्र मन वाले गदाधर पर देवों ने भी कृपा की जिससे बीच बीच में उसे भावसमाधि आने लगी और दिव्य दर्शन होने लगे।

उसी वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और यथाविधि महादेव की पूजा अर्चना की। उसके साथी गयाविष्णु ने भी वैसा ही उपवास किया और रात को सीतानाथ पाईन के वर होने वाले शिव चरित्र नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करके गदाधर शिव के ध्यान में मग्न बैठा था, इतने में ही उसके कुछ नाटक के साथी आये और वे गदाधर से कहने लगे कि "शंकर का पार्ट करने वाला लड़का अचानक बीमार हो गया है। अतः उसके स्थान में आज तुम्हें वह काम करना चाहिए।" गदाधर ने उत्तर दिया कि "इससे पूजा में विग्न होगा; इसलिए में यह काम नहीं करता।" साथी लोगों ने नहीं माना और कहने लगे कि शिव का पार्ट लेने से तेरे मन में शिव के ही विचार दौड़ते रहेंगे! यह काम क्या पूजा से कम है ? यदि आज तूने यह काम नहीं किया तो लोगों को कितनी उदासी होगी, भला इसका तो कुछ विचार कर।" उनका यह आग्रह देंस गदाधर राज़ी हो गया।

नाटक का समय आया। गदाधर को शिवरूप सजाया गया। वह शिव का चिन्तन करते हुए अपने कार्य के समय की राह देखने लगा।

#### गदाधर की किशोर अवस्था

समय आते ही जब वह परदे के बाहर निकला तो उसकी उस रुद्राक्षधारी, जटामण्डित, विभृतिभृषित शिवमृतिं को देखकर सभी कह उठे, "यह तो यथार्थ में शंकर के समान दिख रहा है।" इधर शिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि उसका भाषण और गायन बन्द होकर उसे भावसमाधि लग गई। मण्डप में सर्वत्र गड़बड़ी मच गई। गदाधर को उठाकर लोग भीतर लंगये और उसके शरीर पर पानी आदि सींचा गया तब बहुत समय के बाद वह सचेत हुआ! उस दिन का नाटक इस तरह बन्द करना पड़ा!

उस दिन से गदाधर को समय समय पर भावसमाधि होने लगी। देवताओं का ध्यान करते करते तथा उनकी स्तुति के गान सुनते सुनते वह इतना तन्मय हो जाता था कि कुछ समय तक वह अपना देहभान भी भूल जाता था। जिस दिन यह तन्मयता अत्यन्त बढ़ती थी उस दिन तो उसका बाह्य-ज्ञान बिलकुल नष्ट होकर उसका सारा शरीर काष्ट के युकड़े के समान जड़ होकर पड़ा रहता था। सचेत होने पर पूछने से चताता था कि " जिस देवता का में ध्यान कर रहा था या जिसकी स्तुति सुन रहा था उस देवता का मुझे दिव्य दर्शन हुआ।"

गदाधर की यह दशा देखकर माता और अन्य स्वजनों को बड़ा डर लगता था। पर जब उन्होंने देख लिया कि इस अवस्था से गदाधर के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुँचती है तो उनका डर बहुत कम हो गया। गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बढ़ने लगी और गांव में कहीं भी उत्सव, जयन्ती इत्यादि हो तो वहाँ वह जाने लगा और अन्त:करणपूर्वक वहाँ के कार्यों में सम्मिलित होने लगा। इस प्रकार

धार्मिक वृत्ति तो अवस्य बढ़ी पर विद्याभ्यास में वह पिछड़ गया। बढ़े बढ़े पण्डित, तर्कालङ्कार इत्यादि पदवीविभूषित नामांकित विद्वान भी ऐहिक भोगसुख और कीर्ति के लिए किस तरह लालायित रहते हैं यह उस तीक्ष्णदृष्टि गदाधर ने इस अल्प अवस्था में ही जान लिया था। इसी कारण उनके समान विद्या प्राप्त करने के सम्बन्ध में वह अधिकाधिक उदासीन हो चला था। इस समय उसकी सृक्ष्म दृष्टि सब लोग किस उद्देश से कार्य करते हैं यही देखने की ओर लगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईश्वरभक्ति, सत्यनिष्ठा, सदाचार, धर्मपरायणता इत्यादि अनेक सहुणों का अपने सामने आदर्श रखकर उनकी तुलना से वह दूसरों का मूल्य निश्चित करने लगा ! पराण में संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन सुनकर ऐसी स्थिति में संसार में रहकर दुःख भोगने वाले लोगों के विषय में उसे बढ़ा अचरज लगता था तथा दु:स होता था और मैं ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं रहुँगा ऐसा वह अपने मन में निश्चय करने लगता था। ग्यारह-बारह बर्ष की छोटी अवस्था में ऐसे गम्भीर विचार गदाधर के मन में कैसे आते थे इसकी शंका या आश्वर्य करने का कोई कारण नहीं हैं; क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और मानसिक संस्कार सभी तो अलौकिक और असाधारण थे । अस्तु-

विद्याभ्यास के सम्बन्ध में गदाधर की उदासीनता का भाव अधि-काधिक बढ़ने लगा तथापि वह अभी भी पूर्ववत् पाठशाला को जाता था। उसका पढ़ना (वाचन) अब बहुत सुधर गया था। रामायण,

#### गदाधर की किशोर अवस्था

महाभारत इत्यादि धर्मग्रंथ वह ऐसी भक्ति से ऐसा सुन्द्र पढ़ता था कि सुनने वाले तन्मय हो जाते थे। गांव के सीधे सादे सरल हृदय वाले लोग उससे इन ग्रंथों के पढ़ने का आग्रह करते थे और वह उन लोगों के मन को कभी दुःखित नहीं होने देता था। इस प्रकार सीतानाथ पाईन, मधुयुगी इत्यादि अनेक लोग उसे अपने घर ले जाते और समाज एकत्रित करके गदायर के मुख से प्रह्लाद चरित्र, ध्रुवोपाच्यान, महाभारत अथवा रामायण में से कोई कथा बढ़ी भक्ति और भाव के साथ सुना करंत थे। वैसे ही गांव के ओर आसपास के गांवों के देवी देवताओं के गीत भी सदा गदाधर के कान में पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण समरणशक्ति के कारण सुनकर मन में रख हेता था और कभी कभी तें! उन्हें लिख भी डालता था। गदाधर की स्वहस्त लिखित "रामकृष्णायन योथी ", " योगाद्या का गीत ", " सुबाहु गीत " इत्यादि कामारपुक्र में उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। हम कह आये हैं कि गणित से गदाधर को घुणा थी। पाठशाला में इस विषय में उसकी बहुत कम प्रगति हुई। जोड, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोष्टक इतना ही उसके ग।णित विषय का ज्ञान था। परन्तु दसवें वर्ष से समय समय पर उसं भावसमाधि आने लगी थी। इस कारण उसके घर के लोगों ने उसे चांह जिस समय शाला जाने की, और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यह बात विदित होने के कारण वे गदाधर को तंग नहीं करते थे। इस कारण गदाधर का गणित का अभ्यास वहीं रुक गया।

क्रमशः गदाधर का बारहवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ। उसके मझले भाई रामेश्वर का २२ वाँ और छोटी बहन सर्वमंगला का नववाँ वर्ष आरम्भ हुआ। रामेश्वर को विवाह योग्य हुआ देखकर रामकुमार ने उसका विवाह कामारपुकूर के पास ही के गौरहाटी ग्राम के रामसद्य वन्यो-पाध्याय की भगिनी के साथ कर दिया और रामसद्य के लिए अपनी बहन सर्वमंगला दे दी।

भाई ओर बहन के विवाह हो जाने पर रामकुमार उस चिन्ता से तो मुक्त हुए, पर अब उनके पीछे दूसरी चिन्ताएँ आ लगीं। उनकी पत्नी इसी समय गर्भवती हुई जिससे उन्हें एक प्रकार का आनन्द तो हुआ, पर "प्रसूतकाल में मेरी पत्नी मरेगी" यह उन्हें पहिले से ज्ञात होने के कारण वे अत्यन्त चिन्तायस्त रहने लगे। वेसे ही छोटे भाई रामेश्वर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया था, पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण गृहस्थी की स्थिति पहले की अपेक्षा और भी अधिक गिरती जाती थी; अब इसका क्या उपाय किया जाने यह भी उनकी सतत चिन्ता का एक कारण था।

प्रस्तकाल जैसे जैसे समीप आने लगा, वैसे वैसे रामकुमार की मानिसक चिन्ता बढ़ने लगी। अन्त में १८४९ के साल में एक दिन उनकी पत्नी एक अत्यन्त सुंद्र पुत्ररत्न को जन्म देकर संसार से चलः वसीं। इस घटना से रामकुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोकः की छाया पड़ गई।

# ८-यौवन का आरम्भ

" छुटपन भें जब बुद्धि की शाखाएँ नहीं फूटी होती हैं उस समय मन सहज है। ईश्वर में छग जाता है। बड़ी आयु में बुद्धि की शाखाएँ फूटने पर वहीं मन ईश्वर में छगाने से भी नहीं छगता है। "

—श्रीरामकृष्ण

रामकुमार की सहधामिणी का स्वर्गवास होने के बाद उनकी गरीब गृहस्थी में दु:स अधिक वढ़ गया, सम्पत्ति कम हो गई, और गृहस्थी की दिनोदिन अवनाति होने लगी। उनकी डेढ़ बीधा ज़मीन से गुज़र के लिए किसी तरह अनाज पूरा पड़ जाता था, पर कपड़े लने आदि नित्योपयोगो अन्य वस्तुओं का अभाव प्रति दिन बढ़ता चला। इसके सिवाय वृद्ध माता और मातृहीन शिशु अक्षय को रोज़ दृध की आवश्यकता रहती थी। यह सब सर्च कर्ज़ से किसी तरह चलाना पड़ता था और कर्ज़ भी दिनों दिन बढ़ने लगा। अपनी

आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने अनेक प्रयत्न किये, पर सब व्यर्थ हुए। तब उन्होंने इप्टिमित्रों की सलाह से अन्यत्र जाने का निश्चय किया। ऐसा करने का एक दूसरा कारण यह भी था कि जिस घर में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ २० वर्ष बिताये थे वहाँ उसका पग पर पर स्मरण होने की संभावना थी। अतः उस घर से चार कदम दूर रहने से मानसिक ज्ञान्ति मिल सकेगी यह संचिकर उन्होंने अपना गांव छोड़कर कलकत्ता जाने का निश्चय किया और पत्नी की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद रामेश्वर को गृहस्थी का भार सौंपकर रामकुमार कलकत्ता चले गए और वहाँ झामापुकूर मेहल्ले में उन्होंने एक पाठशाला खोली।

इधर रामकुमार की पत्नी के मरने से गृहस्थी के सभी कामों का भार चन्द्रादेवी पर पुनः आ पड़ा। रामकुमार के पुत्र अक्षय को संभालने में रामश्वर की स्त्री उन्हें थोड़ी बहुत सहायता देती थी, पर वह भी तो छोटी उम्र की थी। अतः गृहस्थी के काम-काज, देव-पूजा, अक्षय का पालन पाषण इत्यादि सभी कार्यों का बोझ ५८ वर्ष की आयु में उन पर दुवारा आ पड़ने से उन्हें क्षण भर भी अवकाश नहीं मिलता था।

रामश्वर को भी चार पैसे कमाकर गृहस्थी ठीक ठीक चलाने की चिन्ता होने लगी, परन्तु उसे गृहस्थी चलाने के लायक धन कभी नहीं मिला। उलटा उसका बहुत सा समय सन्यासी बैरागियों के साथ बीतता था और उन लोगों को जो चीज़ आवश्यक होती थी वह चीज़ यदि उसके घर में हो तो उसे उनको दे देने में वह किश्चित् भी आगे

#### यौवन का आरम्भ

पिछे नहीं सोचता था। सम्पत्ति तो घर में थी ही नहीं और खर्च था बहुत—इससे पहिले का कर्ज़ कम न होकर उलटा बढ़ने लगा। संसारी होकर भी वह संचयी नहीं हो सका और आय से व्यय अधिक करते हुए "रामजी किसी तरह पूरा कर देंगे" ऐसा कहते हुए निश्चिन्त बैंट रहने के सिवाय उससे कुछ नहीं किया गया।

रामेश्वर गदाधर पर बहुत प्रेम करता था; परन्तु उसके विधा-भ्यास की ओर वह ध्यान नहीं देता था। एक तो उसे इस विषय में रुचि ही नहीं थी और इसरे उसे गृहस्थी की चिन्ता और अन्य झंझटों के कारण समय भी नहीं मिलता था। गदाधर की धार्मिक वृत्ति देखकर उसे बड़ा आनन्द होता था और आगे चलकर यह कोई महा-पुंरुष होगा ऐसा समझकर उसके विषय में वह निश्चिन्त रहा करता था। इस प्रकार रामकुमार के कलकत्ता चले जाने के बाद कोई देखनेवाला न होने के कारण गदाधर बिलकुल स्वतंत्र हो गया और उसका शुद्ध और धर्मपर यण मन उसे जिस ओर ले जाता था उसी ओर प्रसन्नतापूर्वक वह जाने लगा।

हम कह आये हैं कि इस अल्पायु में ही गदाधर की बुद्धि बड़ी प्रसर थी। उसने देख लिया कि लोग विद्योपार्जन केवल पैसा कमाने के लिए करते हैं। भला बहुत विद्वान होने पर भी अपने पिता के समान धर्म-निष्ठा, सत्यता और भक्ति कितने लोगों में पाई जाती है ? पैसे के सम्बन्ध में गाँव के झगड़ों को देखकर उसके मन में यही धारणा हो

गई थी कि पैसा ही सब अनथों का मूल है। तब ऐसी अर्थकारी विद्या और अनथेकारी अर्थ के सम्बन्ध में उदासीन होकर उसने ईश्वर-प्राप्ति को ही अपने जीवन का ध्येय मान लिया इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। अपने सहपाठियों के साथ वह पाठशाला को तो जाता था पर वह अपना बहुत सा समय देवताओं की पूजा अर्चा और गृहस्थी के कायों में अपनी माता को सहायता देन में बिताता था।

पड़ोस की स्त्रियों का गदाधर बडा प्यारा था और आजकल ता प्रायः तीसर प्रहर तक घर में ही रहने के कारण जब थे चन्द्रादेवी के पास जाती थीं तो वहाँ गदाधर के देखकर उससे पद भजन इत्यादि गाने के लिए कहा करती थीं और यदि वह उस समय चन्द्रादेवी की गृहकार्यों में मदद देने में लगा हाता था ते। ये सब स्त्रियाँ मिलकर चन्द्रादेवी का काम-काज स्वयं ही निपटा दिया करती थीं, जिससे कि गदाधर भजन गाने के लिए फ़ुरसत पा जांव। यह गदाधर का प्रतिदिन का कार्यक्रम ही था। किसी दिन स्त्रियों को भी विना गये अच्छा नहीं लगता था; अतः वे दोपहर को अपना कार्य शीव्र निपटाकर चन्द्रादेवी के घर को चली जाती थीं। गदाधर इन सरल स्वभाव धर्मपरायण स्त्रियों को कभी पुराण पढ्कर सुनाता था कभी भजन गायन सुनाता था और कभी किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति का अनुकरण करते हुए उसी हाव भाव के साथ भाषण देकर उन्हें हँसाया करता था। गदाधर की आवाज बहुत मधर थी और वह इतना तन्मय होकर देवताओं के भजन गाता था कि ये स्त्रियाँ भी क्षणभर के लिए अपना देहभान भूल जाती

#### यौवन का आरम्भ

थीं। कभी कभी भजन गाते गातं ही गदाधर को भावसमाधि लग जाती थीं और उसका अन्त होते तक ये खियाँ बड़े भक्तिभाव से उसकी ओर देखती रहती थीं। इसके जन्म के पूर्व माता-पिता को स्वम होने की बातें इन खियों को विदित थीं और उसी के अनुरूप इसकी धार्मिकता, असीम भक्ति और आकर्षण शक्ति को प्रत्यक्ष देखकर ये खियाँ गदाधर को कोई भावी महान सत्पुरुष समझकर बड़ा प्रेम करती थीं। हमने सुना है कि धर्मदास लाहा की बहन प्रसन्न और कुछ अन्य खियों को एक दिन गदाधर की ओर देखते देखते श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन हुआ था और इसरी भी बहुत सी सरल अन्तःकरण वाली खियाँ इसके अलोकिक गुणों को देखकर इसे देवता ही समझती थीं।

कभी कभी गदाधर स्त्रीवेष धारणकर स्त्रियों के समान आभिनया और भाषण करता था। उसका अभिनय इतना सजीव होता था कि अनजान मनुष्य यह नहीं पिहचान सकता था कि यह पुरुष है। इसी प्रकार स्त्रीवेष में गदाधर एक बार अन्य स्त्रियों के साथ हलधरपुकूर तालाव से पानी भर लाया, पर उसे किसी ने नहीं पाहचाना! उस गाँव में गृजर गली में सीतानाथ पाईन नाम के एक श्रीमान सज्जन रहते थे। उनकी स्त्री और कन्या गदाधर पर वहा स्नेह रखती थीं। वे गदाधर को कई बार अपने घर ले जाकर उससे भजन गायन सुना करती थीं। कई बार उसे स्त्रीवेष में सजाकर उसके हावभाव देखतीं और उसके स्त्रियों के समान भाषण सुना करती थीं। सीतानाथ गदाधर को बहुत चाहते थे; अतः उसे उनके यहाँ जाने की सदा स्वतंत्रता थीं।

उसी गली में एक दूसरे सज्जन दुर्गीदास पाईन रहते थे। गदाधर पर उनका बड़ा प्रेम था, परन्तु उनके यहाँ परदे की प्रथा बड़ी कड़ी थी। गदाधर को वे अपने यहाँ की स्त्रियों के समाज में जाने नहीं देते थे। अपने घर की परदा प्रणाली का उन्हें बड़ा अभिमान था। वे बड़ी शेख़ी से कहते थे, "मेरे घर की स्त्रियाँ कभी किसी की नज़र में नहीं पड्तीं।" सीतानाथ इत्यादि अन्य गृहस्थां के घर परदे की चाल नहीं थी, इस कारण वे इन गृहस्थों को अपने से हलके दर्ज के मानते थे। एक दिन किसी सज्जन के पास दुर्गादास अपने यहाँ के परंद्र की बड़ाई कर रहे थे। इतने में गदाधर वहाँ सहज ही आ पहुँचा और उनकी बढ़ाई सुनकर कहने लगा, "परदे सं क्या कभी स्त्रियों की पवित्रता की रक्षा होती है ? अच्छी शिक्षा और देवभक्ति से ही यह रक्षा संभव है। यदि इरादा करूँ तो आपके घर के परदे की सभी स्त्रियों को देख लूं और उनकी सारी बातें जान हूँ।" दुर्गादास बड़े गर्व से बोले, " अच्छा कैसे देखता है, देखूँ भला ?" गदाधर ने शान्तिपूर्वक उत्तर दिया, "किसी दिन समय आएगा तब देखूँगा।" और यह कहकर वहाँ से चलता हुआ। बाद में किसी दिन संध्या समय किसी को बिना बताये उसने स्त्रीवेष करके अपना मुख वस्त्र से ढाँक लिया और बगल में एक टोकनी लकर दुर्गादास के दरवाज़े पर खड़ा होकर बोला, "पास के गाँव से बाज़ार में दूसरी स्त्रियों के साथ सूत बेचने आई थी, पर वे मुझे छोड़कर चली गई इसलिए रात बिताने को जगह दूंढती हूँ। क्या आप मुझे अपने यहाँ आज रात रहने के छिए जगह दे देंगे ? " दुर्गादास ने

#### यौवन का आरम्भ

उससे उसका नाम गाँव पूछा तथा और भी एक दो प्रश्न पूछकर कहा, " अच्छा, भीतर स्त्रियों के पास जाओ और वे जहाँ बतावें वहीं रात भर रहो। " बड़ी कृतज्ञता से प्रणाम करके गदाधर भीतर गया और वहाँ भी वहीं किस्सा बताकर कहा, "आज की रात बिताने के लिए जगह दे दो।" इसके बाद तरह तरह की बातचीत गपशप करके उन सब स्त्रियों को उसने मुग्ध कर डाला। वे स्त्रियाँ उसकी तरुण अवस्था और मधुर भाषण से मोहित हो गई और उन्होंने उसे रात को सोने के लिए एक कोठरी दे दी तथा कुछ फलाहार की सामग्री भी दी! गदाधर ने घर की सबे बातें सुभीते के साथ बारीकी से देख हीं। इधर इतनी रात होने पर भी गदाधर कैसे नहीं लौटा यह चिन्ता चनदादेवी को होने लगी और उन्होंने उसे ढ़ंढने के लिए रामेश्वर से कहा। उसके जाने के सभी स्थानों को रामेश्वर ने ढ़ंढ डाला। सीतानाथ के घर तलाश किया, पर गदाधर का पता न चला। तब दुर्गादास के घर के पास खड़ा होकर उसने योंही गदाधर का नाम लेकर दो तीन बार पुकारा। तब रामेश्वर की आवाज़ को पहिचानकर और अब रात्रि अधिक हो गई है यह सोच गदाधर ने भीतर से ही "आता हूँ भैया" उत्तर दिया और दरवाज़े की तरफ दौंड पड़ा! दुर्गादास इन बातों को उसी समय जान गए और यह गदाधर मुझे धोका देकर परदे के भीतर प्रवेश कर गया ऐसा समझकर उन्हें बहुत कोध आया, परन्तु उसका वह स्त्रीवेष, वह भाषण और चालटाल किस तरह हुबह स्त्रियों के समान थी यह सोचकर और इस लड़के ने मुझे अच्छा चकमा दिया इस विचार से

उन्हें बड़ी हँसी आने लगी। शीघ्र ही यह बात गाँव भर में फैल गई और सब कहने लगे कि गदाधर ने दुर्गादास का घमण्ड अच्छा चूर किया। तदुपरांत सीतानाथ के यहाँ जब कभी गदाधर आवे तब उन्होंने अपने यहाँ की स्त्रियों को भी उसके पास जाने की अनुमति दे दी।

इस गूजर गली में और भी ख्रियों के मन में गदाधर के प्रति कमशः बड़ा स्नेह उत्पन्न हो गया। यदि गदाधर कुछ दिनों तक सीतानाथ के घर नहीं जाता था तो सीतानाथ उसे विशेष रूप से बुलाते थे। सीतानाथ के यहाँ पद गायन करते करते कभी कभी गदाधर को भावावेश आ जाता था और उसे देखकर तो ख्रियों की भक्ति उस पर अधिक होने लगी थी। कहते हैं कि भावसमाधि के समय ख्रियाँ श्री गौराङ्ग या श्रीकृष्ण के भाव से गदाधर की पूजा किया करती थीं। श्रीकृष्ण का वेष उसे सोहता था; अतः उसके लिए एक सोने की मुरली, एक सुन्दर मुकुट और स्त्रीवेषोपयोगी सर्व सामग्री इन स्त्रियों ने संग्रह कर रखी थी।

धार्मिकता, पवित्र आचरण, तीक्ष्ण बुद्धि, मधुर स्वभाव, गंधर्व के समान स्वर और प्रेमयुक्त सरलता के कारण गदाधर पर कामारपुक्र की खियाँ कितना प्रेम करती थीं यह हमने स्वयं उन्हीं में से कुछ स्त्रियों के मुँह से सुना है। सन १८९३ में वैशाख मास के आरम्भ में हम स्वामी रामकृष्णानन्द जी के साथ कामारपुक्र देखने गये थे तब हमें सीतानाथ पाईन की पुत्री श्रीमती रुक्मिणी देवी के दर्शन का सीभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय उनकी आयु ६० वर्ष की थी। गदाधर के बाल्यकाल की वार्ता पुछने पर उन्होंने बताया:—

#### यौवन का आरम्भ

" उस समय हमारा घर यहाँ से उत्तर की ओर बिलकुल समीप ही था। अब वह सब गिर पड़ा है; मेरी आयु तब १७-१८ वर्ष की रही होगी। उस समय हमारा घर किसी श्रीमान की हवेली के समान था। सीतानाथ पाईन मेर पिता थ। हमारे घर चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरी वहन सब मिलकर हम १७-१८ बहनें थीं! हम सब लगभग समवयस्क ही थीं। बचपन से गदाधर हमारे बीच खेला करता था और उस पर हम सब बडा प्रेम किया करती थीं। हमारे बडे हो जाने पर भी वह हमारे यहाँ आता था। यह हमारे पिता को भी बडा प्यारा था और उस पर वे अपने इष्टदेव के समान भक्ति और प्रीति करते थे। उस मोहले के कोई कोई लोग उनसे कहते थे कि 'अब लड़कियाँ बड़ी हो गई हैं, उनसे गदाधर को मिलने मत दो।' इस पर वे कहते थे कि 'इसकी चिन्ता तुम मत करो । में गदाधर को अच्छी तरह जानता हूँ ।' गदाधर हमारे यहाँ आकर पुराण की कथाएँ कहता था, पद-भजन गाया करता था और हमारी दिल्लगी करके हमें हँसाता था। यह सब सुनते हुए हम लोग अपना अपना काम बडे आनन्द से करती रहती थीं। उसके समीप रहने से समय न जाने कितनी जल्दी कट जाता था। किसी दिन यदि वह नहीं आता था तो उसे कुछ हो तो नहीं गया यही चिन्ता हमें होने लगती थी और चैन नहीं पड़ती थी। हममें से ही कोई जाकर जबतक चन्द्रादेवी के पास से उसका समाचार नहीं हे आती थी, तब तक हमारे प्राणों में प्राण नहीं आता था। उसके सम्बन्ध की हर एक बात हमें अमृत के सुमान मधुर लगती थी। अतः वह जिस दिन हमारे

धर नहीं आता था उस दिन उमीकी बातें करते करते हम अपना दिन बिता दिया करती थीं।

वह केवल स्त्रियों को ही नहीं, वरन गाँव के छोटे बड़े पुरुषों को भी बड़ा प्यारा था । गाँव के छोटे बड़े सभी लोग रोज सायंकाल के समय एक स्थान पर जमा होकर भागवत पुराण आदि बडी भक्ति से पाठकर आनन्द् ळूटते थे । वहाँ गदाधर भी अवश्य रहता था । उसके रहने से मानो सभी के आनन्द-सागर में बाढ आ जाती थी, क्योंकि उसके समान पुराण पढ्ना, भक्तिभावपूर्वक पौराणिक कथाएं कहना और भिन्न भिन्न देवताओं के पद और भजन गाना किसी को भी नहीं आता था। और गाते गाते भाव में तन्मय होकर जंब वह नाचना प्रारम्भ कर देता था तब तो सभी के अन्त:करण भक्तिपूर्ण होकर उनके नेत्रों से अश्रुधाश प्रवा-हित होने लगती थी। कभी कभी वह सुन्दर सुन्दर बातें बताकर मनोरंजन करता था और स्त्रियों के समान हुबहू अभिनय द्वारा सभी को चिकत कर देता था। कभी कभी तो वह ऐसी मज़ेदार बातें बताता था कि सुनने वाले पेट दबाकर हँसते हँसते लोटपोट हो जाते थे। उसके इन गुणों के कारण बालक तथा वृद्ध सभी उसे अपने पास रखना चाहते थे। संध्या होते ही सभी उसके आने की राह बड़ी उत्कंठा के साथ देखा करते थे।

जैसे-जैसे गदाधर की भक्ति बढ़ने लगी, वैसे-वैसे उसे निश्चय होने लगा कि अपना जीवन अर्थकरी विद्या में प्रवीणता प्राप्त करने में सर्च करने के लिए नहीं है, वरन् ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही है।

#### यौवन का आरम्भ

सन्यासियों के गेरुए वस्न, पिबत्र आम, भिक्षान्न और उनके निःसंग विचरण का चित्र इसकी आँखों के सामने सदा झूलने लगा। "क्या में भी कभी उनके समान ईश्वर को सब भार सौंपकर पूर्ण निर्भय और संसार से पूरा उदासीन होऊँगा?"—यही विचार उसके मन में बारम्बार आया करता था, पर तुरन्त ही अपनी माता की और भाई की संसारिक स्थिति का ध्यान उसे हो आता था और उन्हें गृहस्थी चलाने में सहायता देना अपना कर्तव्य है यह विचार मन में आने से उसका मन द्विधा में पढ़ जाता था। अन्त में "जो ईश्वर करेगा वही ठीक है।" ("राम कीन चाहिह सो होई") ऐसा जानकर अपने मन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके और सब भार उन्हीं पर डालकर ईश्वर की ओर से ही कोई आदेश पाने की राह देखने लगता था।

गदाधर का हृद्य स्वभाव से ही विलक्षण सहानुभूतिसम्पन्न था। उसपर गाँव में सभी प्रकार के और सभी अवस्था के लोगों से मिलने जुलने और उनके सुखदु:खों को देखने के कारण वह सहानुभूति और अधिक बढ़ गई थी। उनके सुखदु:खों को अपना ही मानने का उद्धार भाव उसके हृद्य में उत्पन्न हो गया था। उन सरल स्वभाव वाले लोगों का जो उस पर अधार प्रेम था उसका उसे स्मरण हो आता और बारम्बार उसे यही मालूम होता कि यदि इन्हें परमेश्वर की भक्ति सिखाकर मैं इनके दु:खों की मात्रा कम करके सुख को बढ़ा सकूँ तो कितना अच्छा हो?

ऐसे विचारों के होते हुए भी वह पाठशाला को जाया ही करता था। अपने गयाविष्णु इत्यादि साथियों की संगत में उसे बड़ा आनन्द

## भीरामकृष्णलीलामृत

आता था और यदि में उनसे बार बार न मिलूँ तो उन्हें बुरा लंगा यह सोचकर पाठशाला को जाता था। लगभग इसी समय उसके साथियों ने एक छोटी सी नाटक कम्पनी बनाने का निश्चय किया। पात्रों को उनका काम सिखाने के लिए सर्व सम्मति से गदाधर ही को उन्होंने नियुक्त किया। पर यह कम्पनी चले केंसे ? किसी को मालूम न था कि इसका कारोबार केंसे चले ? क्योंकि बालक जानते थे कि यह बात यदि उनके माता-पिता को विदित हो गई तो सब मामला गह्बड़ हो जाएगा। तब इसके लिए कौनसी युक्ति की जावे ? अन्त में गदाधर ने सुझाया कि हम सब माणिक राज की अमराई में एक त्रित हों तो फिर कोई नहीं जान पाएगा। सभी को यह विचार ठीक लगा और निश्चय हुआ कि सब लोग रोज़ नियत समय पर पाठ ला से भागकर वहाँ एकत्र हुआ करें।

निश्चय हो जाने पर कार्य में क्या देर लगती है ? शिघ्र ही उस अमराई में बालकों के भाषण और गायन गूँजने लगे। वे राम, कृष्ण आदि के चिरित्रों के नाटक तैयार करने लगे। बोलने तथा अभिनय करने का ढंग भिन्न भिन्न पात्रों को सिसाकर मुख्य भूमिका गदाधर स्वयं करता था। थोड़े ही दिनों में नाटक रंग पर आता हुआ देसकर बालकों को आनन्द होने लगा। कहते हैं कि भिन्न भिन्न पात्र का कार्य करते हुए गदाधर को कभी कभी भावसमाधि लग जाया करती थी।

गदाधर का बहुत सा समय इस प्रकार बीत जाने के कारण वह अपने प्रिय विषय चित्रकारी में उन्नति नहीं कर सका। तो भी उसका

### यीवन का आरम्भ

ज्ञान इस विषय में बिलकुल साधारण नहीं था। एक दिन वह अपनी बहन से मिलने गौरहाटी ग्राम को गया था। बहन के घर में प्रविष्ट होते ही सर्वमंगला आनन्दपूर्वक पति-सेवा करती हुई उसे दिखाई दी। घर लौटने पर उसने उसी हृश्य का एक चित्र खींचकर घर के सभी लोगों को दिखाया। सभी उस चित्र में सर्वमंगला और उसके पति को पहचान गये।

देवदेवियों की बहुत उत्तम मृर्तियाँ गदाधर बना लेता था। कई बार तो ऐसी मृर्ति बनाकर वह अपने साथियों के साथ उसकी पूजा-अर्चा करता था।

इस प्रकार और भी तीन वर्ष बीत गय और गदाधर को १७ वाँ वर्ष लगा। वहाँ कलकता में रामकुमार की पाठशाला उनक अथक परिश्रम से अच्छी उन्नत अवस्था को पहुँच चुकी थी और अब उसमें उन्हें चार पेसे की कमाई भी होने लगी थी। वे वर्ष में एक बार कामारपुकूर आंत थे और कुछ दिन वहाँ रहते थे। गदाधर को विद्याभ्यास के सम्बन्ध में उदासीन देखकर उन्हें बड़ी चिन्ता होती थी। सन् १८५२ में जब वे घर आए तब उनसे इस विषय में चन्द्रादेवी और रामेश्वर की बातें होने के बाद यह निश्चय हुआ कि गदाधर रामकुमार के साथ जाकर कलकत्ता में रहे। रामकुमार वहाँ अकेले ही रहते थे। उन्हें घर का काम करते हुए पाठशाला चलाने में बढ़ा कष्ट होता था। अतः गदाधर के वहाँ जाने से उसका विद्याभ्यास भी होगा

और रामकुमार को भी उससे कुछ सहायता मिलेगी यही सोचकर यह निश्चय किया गया था। गदाधर से उस विषय में पूछने पर वह तुरन्त ही राज़ी हो गया और अब मैं अपने पितृतुल्य भाई को कुछ सहायता दे सकूँगा इस विचार से उसे सन्तोष हुआ।

थोड़े ही दिनों के बाद शुभ मुहूर्त देखकर रामकुमार और गदाभर दोनों ने अपने कुलदेव और माता की वन्दना करके कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया (सन् १८५३)। कामारपुकूर के आनन्द का बाज़ार उंखड़ गया और वहाँ के निवासी गदाधर के गुणों का स्मरण करते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे।

# साधक भाव

# (विषय प्रवेश)

"मनुष्य-देह धारण करने पर सभी कार्य मनुष्यों के समान होते हैं, ईश्वर को मनुष्य के समान ही सुख-दुःख का भोग करना पड़ता है, और मनुष्य के ही समान उद्योग और अयत्न करके ही सब विषयों में पूर्णता प्राप्त करनी पड़ती है।"

"आचार्य को सभी अवस्थाओं का स्वयं अनुभव प्राप्त करना पडता है।"

" यहाँ (मेरे द्वारा) सब प्रकार के साधन ज्ञान-योग, भक्ति-योग, कर्म-योग और हठ-योग भी—आयु बढ़ाने के छिए—सम्पन्न हो चुके।"

" मुझे कोई भी साधन करने के छिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा।"

" मेरी अवस्था उदाहरण स्वरूप है । "

--श्रीरामकृष्ण

संसार के आध्यात्मिक इतिहास की पढ़ने से पता लगता है कि बुद्ध देव और श्री चैतन्य देव को छोड़ और किसी भी महापुरुष की साधक अवस्था का बृत्तान्त लिखा हुआ नहीं है। अदम्य उत्साह और अनुराग से हृद्य को भरकर ईश्वरप्राप्ति के किन मार्ग में प्रगति करते हुए उनकी मानसिक स्थित में कैसे कैसे परिवर्तन होते गए, उन्हें अपनी आशाओं और निराशाओं से किस प्रकार झगड़ना पड़ा, उन्होंने अपने दोषों पर विजय किस तरह प्राप्त की, और भी अनेकों विद्य उनके मार्ग में कैसे आये और सदेव अपने ध्येय की ही आर हृष्टि रखते हुए ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखकर उन्होंने उन विद्यों को किस तरह दूर किया इत्यादि बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन उनके जीवन चरित्रों में नहीं पाया जाता।

इसका कारण मालूम होना किटन है। शायद भक्ति की प्रबलता के ही कारण उनके भक्तों ने ये बातें लिखकर न रखी हों। उन महापुरुषों के प्राति परमेश्वर के समान भक्ति रहने के कारण उनके भक्त लोग "साधनकाल का इतिहास लिखकर उस देवचरित्र की असम्पूर्णता संसार को न बताना हा अच्छा है," ऐसा समझे हों। या उन्होंने यह सोचा हो कि महापुरुषों के चरित्र में से शायद सर्वागपूर्ण भाव ही संसार के सामने रखने से जितना लोककल्याण सम्भव है उतना कल्याण साधनकालीन असम्पूर्ण भाव को बताने से शायद न हो सके।

हमारे आराध्य देव सर्वागपूर्ण हैं यही भावना भक्तों की सदा रहती हैं। मानवक्तरीर धारण करने के कारण उनमें मानवोचित

#### साधक भाव

दौर्बल्य या शक्तिंहीनता कभी कभी दिखना सम्भव हे यह बात भक्त नहीं मानता। वह तो उनके बालमुख में विश्व ब्रह्माण्ड के दर्शन के लिए ही उत्मुक रहता है। बाल्यकाल की असम्बद्ध चेष्टाओं में भी वह भक्त पूर्ण बुद्धि और दूर दृष्टि का पता लगाता रहता है। इतना ही नहीं, वह तो उस छोटी बाल्यावस्था में भी सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता, उदारता और अगाध प्रेम की खोज किया करता है। इसी कारण भक्त लोग जो कहते हैं कि "अपना ईश्वरीय रूप संसार को विदित न होने पावे इस हेतु से अवतारी पुरुष साधन भजन इत्यादि कार्य औरों के समान करते हुए आहार, निद्रा, थकावट, ज्याधि इत्यादि भी दूसरों के समान अपने में व्यर्थ ही झूठमूठ दिखाते हैं "इस वाक्य में कोई विचित्रता नहीं है। श्रीरामकृष्ण की अन्तिम व्याधि के सम्बन्ध में इसी प्रकार की आलोचना होते हम लोगों ने प्रत्यक्ष सुनी है।

भक्त लोग अपनी दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार का सिद्धान्त निकाला करते हैं। उन्हें भय रहता है कि अवतारी पुरुषों को मनुष्य के ही समान जानने से हमारी भिक्त की हानि होगी; अतः हमें ऐसे लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। पर सच तो यह है कि भिक्त परिपक्ष न होने के कारण ही यह दुर्बलता उनमें होती है। भाक्ति की प्रथम अवस्था में ही भगवान को ऐश्वर्यविहीन बनाकर चिन्तन करना भक्त के लिए सम्भव नहीं होता; भिक्त जब परिपक हो जाती है, ईश्वर पर उसका प्रेम अत्यन्त बढ़ जाता है तब उसे

दिसता है कि ऐश्वर्य का चिन्तन भक्तिलाभ के मांग में बड़ा घातक है और तब तो वह ऐश्वर्य की कल्पना को दूर रखने का प्रयत्न करता है। यह बात भक्तिशास्त्र में बार बार बताई गई है। श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व का प्रमाण बार बार पाने पर भी यशोदा उसे अपना पुत्र ही समझकर लालन पालन करती थीं। श्रीकृष्ण ईश्वर हैं यह निश्चय गोपियों को हो जाने के बाद भी वे उन्हें अपने सहचर की ही दृष्टि से देखती थीं। अन्य अवतारों के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती है।

यदि कोई श्रीरामकुष्ण के पास भगवान् की अठौकिक शिक्त उनके ऐश्वर्य—का प्रत्यक्ष दिखने योग्य कोई दर्शन करा देने के लिए आग्रह करता था तो व बहुधा यही कहते थे, "अरे भाई! इस प्रकार के दर्शन की इच्छा करना ठीक नहीं है। ऐश्वर्य के दर्शन से मन में भय उत्पन्न होता है और भोजन कराना, सजाना, लाड़ प्याग्करना, 'में, तू' करना इस प्रकार प्रेम का या भिक्त का भाव नहीं रह पाता।" यह उत्तर सुनकर उनके भक्तों को कई बार ऐसा लगता था कि हमें ऐसा दर्शन करा देने का इनके मन में ही नहीं है; इसलिए हमें किसी तरह समझा रहे हैं। ऐसे समय यदि कोई अधिक धृष्टता से कहता था कि "आपकी कृपा से सब सम्भव है, आप कृपा कर हमें इस प्रकार का दर्शन करा ही दीजिए" तो व बढ़ी नम्रतासे कहते थे, "अरे, क्या में कह्नगा कहने से भला कुछ होगा? माता की जैसी इच्छा होगी वैसा ही होगा!" इतने पर भी चुप न

#### साधक भाव

रहकर यदि कोई कहता कि "आप इच्छा करेंगे तो माता की भी इच्छा होगी ही!" तब वे कहते थे कि "मेरी तो अत्यन्त इच्छा है कि तुम सब को सब प्रकार की अवस्था और सब प्रकार के दर्शन प्राप्त हों, पर वैसा होता कहाँ है?" इतने पर भी यदि उस भक्त ने अपना हठ नहीं छोड़ा तो वे हँसकर कहते, "क्या बताऊँ रे बाबा! माता की जो इच्छा होगी वही होगा!"—ऐसा कहते हुए भी उसके विश्वास को वे कदापि नष्ट नहीं करते थे। यह व्यवहार हम छोगों ने कई बार प्रत्यक्ष देखा है और उन्हें हमने बारम्बार यह कहते. भी सुना है कि "किसी का भाव कभी नष्ट नहीं करना चाहिए!"

अन्तिम दिनों में जब श्रीरामकृष्ण गले के रोग से काशीपुर के बगीचे में बीमार थे उस समय नरेन्द्रनाथ (स्वामी विवेकानन्द) इत्यादि भक्तगण उनके बताये हुए मार्ग से साधना करने में निमम्न रहा करते थे। साधनाओं के प्रभाव से इसरे के शरीर में केवल स्पर्श से धर्मभाव संचारित करने की थोड़ी बहुत शक्ति उस समय नरेन्द्र को उत्पन्न हो चुकी थी और शिवरात्रि के दिन रात्रि को ध्यान में मम्न रहते हुए अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके देखने की उन्हें प्रबल इच्छा हुई। पास ही काली (स्वामी अभेदानन्द) बैठे थे। उनसे नरेन्द्र ने कहा कि मुझे कुछ देर तक स्पर्श किए हुए बैठो और स्वयं नरेन्द्र गम्भीर ध्यान में निमम्न हो गए। काली उनके घुटने को हाथ लगाये हुए लगातार काँप रहे थे। एक दो मिनट में ध्यान की समाप्ति

# श्रीरामकृष्णश्रीलामृत

करके नरेन्द्र ने कहा, "बस! तुम्हें क्या अनुभव हुआ बताओ तो सही।"

काली बोले, "बिजली की बैटरी पकड़ने पर अपने शरीर में जिस प्रकार के संचार का भास होता है और सर्वांग काँपता है वैसा ही हुआ। हाथ काँपने न देने का प्रयत्न भी निष्फल हुआ।"

इस पर कोई कुछ नहीं वोला। द्वितीय प्रहर की पृजा होने के बाद काली ध्यानस्थ होकर बेठे और उसमें वे इतने तन्मय हो गए कि उनका वैसा ध्यान किसी ने कभी नहीं देखा था। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया, गर्दन भी टेढ़ी हो गई और कुछ समय तक उनका बाह्य-ज्ञान बिलकुल नष्ट हो गया।

प्रातःकाल शशी (स्वामी रामकृष्णानन्द ) नरेन्द्र के पास आकर बोले, "ठाकुर" तुम्हें बुलाते हें।" सन्देश सुनते ही नरेन्द्रनाथ उठे और इसरी मंजिल पर श्रीरामकृष्ण के कमरे में जाकर उन्हें प्रणाम करके खड़े रहे। उन्हें देखते ही श्रीरामकृष्ण बोले, "क्यों रे? कुछ थोड़ा सा जमा होते ही खर्च शुरू कर दिया? पहिले अपने पास पर्याप्त संचय हो लेने दे तब तुझे कहाँ और केंसे खर्च करना चाहिए यह मालूम हो जायगा—माता ही तुझे समझा देगी! उसके शरीर में अपना भाव संचारित करके तृने उसके कितना नुकसान पहुँचाया है? देख

<sup>\*</sup> श्रीरामरुष्ण को उनकी भक्तमण्डली "ठाकुर", "महाशय" कहा करनी थी।

#### साधक भाव

भला ? वह इतने दिनों तक एक भाव से जा रहा था, उसका सारा भाव नष्ट हो गया !—छः मास के गर्भपात के समान हो गया ! खैर, अब हुआ सो हुआ पर पुनः इस प्रकार एकदम कुछ का कुछ न कर बैठना ! उस लड़के का भाग्य ठीक दिखता है।"

नरेन्द्रनाथ कहते थे, "मैं तो यह सुनकर चिकित ही हो गया! हम नीचे क्या करते थे सो सब ठाकुर ऊपरबैठे बैठेजान गये! उनके इस प्रकार कान ऐंटने से मैं तो एक अपराधी के समान चुप ही हो गया!"

तत्पश्चात यथार्थ में यही दिसाई दिया कि काली का पूर्व का भाव तो नष्ट हो ही गया, पर नये अद्देतभाव को धारण करने के लिए उनका मन तैयार न रहने के कारण उस भाव को भी वे यथायोग्य. धारण नहीं कर सकते थे। इस कारण उनका व्यवहार किसी नास्तिक के समान होने लगा ! श्रीरामकृष्ण ने उन्हें इसके पश्चात अद्देतभाव का ही उपदेश देना प्रारम्भ किया और अपने सदा के मधुर ढंग से वे. उन्हें उनकी ग़लती दिखलाने लगे। तथापि श्रीरामकृष्ण के समाधिस्था होने के बाद भी काफी समय तक उनका आचरण पूर्ववत् नहीं सुधर पाया था। अस्तु—

सत्य को प्राप्त करने के लिए अवतारी पुरुष जो प्रयत्न किया. करते हैं उसे केवलस्वांग समझने वाली भक्त मण्डली से हमारा यही निवेदन. है कि श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसी बात कभी नहीं सुनी. वरन इसके विपरीत अनेकों बार उन्हें ऐसा कहते सुना है कि "नरदेह.

# श्रीरामरुष्णलीलामृत

धारण करने पर सभी कार्य मनुष्य के समान ही होते हैं। ईश्वर को मनुष्यों के समान ही सुख-दुःख भोगना पड़ता है और मनुष्यों के ही सदृश उद्योग और प्रयत्न करके सभी विषयों में पूर्णत्व प्राप्त करना पड़ता है। " संसार का आध्यात्मिक इतिहास भी यही बताता है और विचार में भी यही स्पष्ट दिखता है कि यदि ऐसा न हो तो साधक पर दया करने के हेतु नरदेह धारण करने में ईश्वर का वह उद्देश बिलकुल सिद्ध नहीं होता और ईश्वर के नरदेह धारण करने के सारे झंझट में कोई सार्थकता भी नहीं रहती।

नरदेह धारण करने पर अवतारी पुरुषों को भी मनुष्य के समान ही दृष्टिहीनता, अल्पज्ञता आदि का थोड़ा बहुत अनुभव कुछ समय के लिए करना ही पड़ता है। मनुष्यों के ही समान इन दोषों से छुटने का प्रयत्न भी उन्हें करना पड़ता है और जब तक यह प्रयत्न पूर्ण होकर उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं हो जाता तब तक उन्हें अपने निजस्वरूप का ज्ञान (बीच बीच में होता हो तो भी) सदैव अखण्डरूप से नहीं होता। उन्हें साधारण जीवों के समान संसार के अधकारमय और नैराइयपूर्ण मार्ग से ही जाना पड़ता है। अन्तर सिर्फ़ यही है कि उनमें स्वार्थबुद्धि की गन्ध भी नहीं होने के कारण उन्हें अपने मार्ग में औरों की अपेक्षा आधिक प्रकाश दिसता है। इसी कारण वे अपनी सर्व शाक्ति एकत्रित कर अपनी जीवनसमस्या शीघ ही पूरी करके लोककल्याण का कार्य आरम्भ कर देते हैं।

#### साधक भाव

मनुष्य में रहने वाला अधूरापन श्रीरामकृष्ण में भी पहिले था, इस दृष्टि से यदि हम उनके चिरत्र का विचार करेंगे तभी उनके चिरत्र के चिन्तन का लाभ हमें प्राप्त होगा और इसी कारण पाठकों से हमारी विनय हैं कि उनके मानवभाव को सदा अपनी दृष्टि के सामने रखकर ही उनके ईश्वरीय भाव पर विचार करें। वे हमीं में से एक थे इस दृष्टि से यदि हमने उनकी ओर नहीं देखा तब तो साधनकाल के उनके अपूर्व उद्योग और विलक्षण आचरण का कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा कि वे तो आरम्भ से ही पूर्ण थे; उन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए इतनी खटपट की क्या आवश्यकता थी? हम यही जानेंगे कि उनकी आजीवन खटपट संसार को रिझाने का स्वाँग था। यहीं नहीं, बल्कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए की हुई उनकी अलौकिक तपस्या, असाधारण त्याग और उनकी अटल निष्ठा को देखकर भी हमारे मन में स्फूर्ति उत्पन्न नहीं होगी और उनके चिरत्र से हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होगा।

श्रीरामकृष्ण की कृपा का लाभ करके धन्य होने के लिए हमें उनको अपने ही समान मनुष्य समझना चाहिए। हमारे ही समान उन्हें सुख-दुःख का अनुभव होता था, तभी तो हमारे दुःखों को मिटाने का उन्होंने प्रयत्न किया। इसी कारण उन्हें अपने समान मानवभावापस्त्र मानने के अतिरिक्त हमारे लिए और दूसरा मार्ग नहीं है और सच पूछिये तो जब तक हम सब बन्धनों से मुक्त होकर परब्रह्मस्वरूप में लीन नहीं होते तब तक जगत्कारण ईश्वर और उनके अवतारों को हमें 'मनुष्य'

ही मानना चाहिए। "देवो भूत्वा देवं यजेत्" यह कहावत इसी हिष्टि से सत्य है। तुम यदि स्वतः समाधिवल से निर्विकल्प अवस्था तक पहुँच सकोगे, तभी तुम ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसकी सची पूजा कर सकोगे।

देव बनकर देव की यथार्थ पूजा करने में समर्थ पुरुष बहुत विरले होते हैं। हमारे समान दुर्बल अधिकारी उस स्थिति से बड़ी दूर हैं। इसी कारण हमारे जैसे साधारण लोगों पर कृपा करके उनके हृदय की पूजा ग्रहण करने के लिए ही ईश्वर नरदेह धारण करते हैं। प्राचीन काल के अवतारी पुरुषों की अपेक्षा श्रीरामकृष्ण के साधनकाल के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास अनेक साधन हैं। एक तो अपने साधनकाल की अनेक बातें श्रीरामकृष्ण ने स्वयं विस्तारपूर्वक अपने शिष्यों को बताई हैं। दूसरे, हम लोगों के उनके चरण-कमलों का आश्रय ग्रहण करने के थोड़े ही पूर्व जिन लोगों ने उनके साधनकाल का चरित्र अपनी आँसों से दक्षिणेश्वर में देखा था, उनमें से बहुतेरे लोग वहीं थे और उनसे हम लोगों को कुछ वृत्तान्त मालूम हुआ। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण के साधनकाल के अलौकिक इतिहास की ओर दृष्टि डालनेके पहिले आईए साधनतत्व के मृल सूत्रों पर विहंगम दृष्टि से हम योंडा विचार करें।

# १०-साधक और साधना

"स्थूछमाव से समाधि दो प्रकार की होती है। ज्ञानमार्ग से विचार करते करते 'अहं' कार का नाश हो जाने पर जो समाधि होती है उसे 'स्थिर' अथवा 'जड़' अथवा 'निर्विकल्प' समाधि कहते हैं। मिक्तमार्ग की समाधि को 'माव-समाधि' कहते हैं। इस प्रकार की समाधि में संभोग के छिए या आस्वादन के छिए किश्चित् अहंमाव शेष रहता है।"

" शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति दोनों एक हैं।"

—श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के जीवन चिरत्र में साधक भाव का वृत्तान्त बताने के पूर्व साधना किसे कहते हैं यह चर्चा करना उचित है। इस सिलसिले में सम्भवतः कोई यह कहे कि ' भारतवर्ष में तो प्राचीन काल से साधना, तपस्या आदि प्रचलित हैं, अतः उन विषयों पर यहाँ विचार करने की क्या आवश्यकता हैं; भारतवर्ष के समान साधना या तपस्या और किस

देश में पाई जाती हैं; इस देश के समान बड़े बड़े महात्मा तथा ब्रह्मज्ञानी और किस देश में हुए हैं; साधना के बारे में थोड़ी बहुत कल्पना इस देश में सभी को है ', तो ये संशय यद्यपि अनेक अंशों में सत्य हैं तथापि साधना किसे कहते हैं इसका यहाँ विचार करना उचित ही है, क्योंकि इस सम्बन्ध में साधारण जनता में अनेक विचित्र तथा भ्रमपूर्ण कल्पनाएँ प्रचलित हैं। अपने ध्येय की ओर दृष्टि न रखकर इारीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे पड़ना, किसी स्थानविशेष में ही विशेष कियाओं का अनुष्ठान करना, श्वासोच्छ्वास की ही ओर सम्पूर्ण ध्यान देना, इत्यादि क्रियाओं को ही लोग बहुधा साधना कहा करते हैं। यह भी मालम पड़ता है कि अपने मन के कुसंस्कार को हटाकर उसे योग्य संस्कार देने के लिए और उसे उचित मार्ग में अग्रसर करने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने जिन कियाओं का अनुष्ठान किया उन्हीं कियाओं का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त अन्य कियाएँ साधना नहीं कहला सकती यह अम भी लोगों में दील पड़ता है। विवेकी और वैराग्यवान, होने का प्रयत्न किए बिना, सांसारिक सुस्तभोग की लालसा छोडने का प्रयत्न किए बिना कुछ विशिष्ट क्रियाओं को करके अथवा कुछ विशिष्ट अक्षरों को रटकर ही ईश्वर को मंत्रमुग्ध सर्प की तरह वहा में ला सकते हैं ऐसी अमात्मक कल्पना से कई लोग उन क्रियाओं को करने में और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आयु व्यर्थ में बिताते हुए भी देखे जाते हैं । इस कारण पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साधना सम्बन्धी जिन तत्त्वों का आविष्कार किया है उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस विषय की कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो संकेगी।

## साधक और साधन

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे—"सर्व भूतों में ब्रह्मदर्शन अथवा ईश्वरदर्शन ही अत्यन्त उच्च और अन्तिम अवस्था है।" यह साधना का अन्तिम फल है ऐसा उपनिषद् कहते हैं। उनका वाक्य है कि "इस सृष्टि में स्थूल, सूक्ष्म, चेतन, अचेतन आदि जो कुछ तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सब एक—ब्रह्म—है। इस एक अदितीय ब्रह्म वस्तु को ही तुम भिन्न भिन्न नाम देते हो और भिन्न भिन्न दृष्टिगों से देखते हो। जनम से मृत्यु तक सब समय तुम्हारा उसी से सम्बन्ध रहता है, परन्तु उसका परिचय न होने से तुम्हें मालूम होता है कि हम भिन्न भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से ही सम्बन्ध रसते हैं।"

उपरोक्त सिद्धान्त को सुनकर मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कहना है, यह यहाँ संक्षेप में प्रश्नोत्तर के रूप में बताया गया है।

प्रश्न--- यह सिद्धान्त हमें क्यों ठीक नहीं जँचता ?

उत्तर—अम के कारण। जब तक यह अम दूर नहीं होता है, तब तक यह बात कैसे जँचे ? सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हम अम का रूप निश्चित करते हैं।

प्रश्न-ठीक है। पर यह अम हमें क्यों और कब से हुआ ?

उत्तर—अम होने का कारण—सर्वत्रं दिखाई देने वाला— अज्ञान है। यह अज्ञान कब उत्पन्न हुआ यह कैसे जाना जाय! जब

तक हम अज्ञान में ही पड़े हैं तब तक इसे जानने का प्रयत्न व्यर्थ है। जब तक स्वम दिखाई देता है तब तक वह सत्य भासता है। निद्राभंग होने पर जागृतावस्था से उसकी तुलना करने पर उसकी असत्यता का हमें निश्चय हो जाता है। कदाचित हम यह कहें कि स्वम की दशा में भी कई बार "में स्वम देखता हूँ" यह ज्ञान रहता है तो वहाँ भी जागृता-वस्था से तुलना करने के ही कारण यह ज्ञान उत्पन्न होता है। जागृता-वस्था में संसार से सम्बन्ध रहते हुए भी किसी किसी को इसी प्रकार अद्दयब्रह्मवस्तु की स्मृति होती हुई दिखाई पड़ती है।

प्रश्न-तो फिर इस अम को दूर करने का उपाय क्या है ?

उत्तर—उपाय एक ही है—इस अज्ञान को दूर करना चाहिए। यह अज्ञान, यह अम दूर किया जा सकता है इसमें संशय नहीं है। पूर्व काळीन ऋषियों ने इस अम को दूर किया था और इस अम को दूर करने का उपाय भी उन्होंने बतला दिया है।

प्रश्न ठीक है, पर उस उपाय को समझने के पूर्व एक दो प्रश्न और करने हैं। आज सारा संसार जिसे प्रत्यक्ष देख रहा है उसे आप श्रम या अज्ञान कहते हैं और थोड़े से ऋषियों ने संसार को जैसा देखा उसे सत्य या ज्ञान कहते हैं यह कैसी बात है ? सम्भवतः ऋषियों को ही अम हुआ होगा !

उत्तर—बहुत से लोग विश्वास करते हैं इसी कारण किसी बात को सत्य नहीं कह सकते। ऋषियों का ही अनुभव सत्य इसालिए कहते

#### साधक और साधन

हैं कि उसी अनुभव के कारण वे सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हुए, सब तरह से भयशून्य हुए और विचारशान्ति के अधिकारी हुए। क्षणमंगुर मानवजीवन का उद्देश्य उन्होंने ठीक ठीक पहिचाना। इसके सिवाय यथार्थ ज्ञान से मनुष्य के मन में सदा सहिष्णुता, संतोष, करुणा, नम्रता, इत्यादि गुणों का विकास होकर हृद्य अत्यन्त उदार बन जाता है। ऋषियों के जीवन में इन्हीं गुणों का विकास पाया जाता है और उनके बताये हुए मार्ग का जो अवलम्बन करता है उसे भी ये गुण प्राप्त होते हैं; यह आज भी हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं।

प्रश्न — भला हम सभी को एक ही प्रकार का अन कैसे हुआ ? जिसे हम पशु कहते हैं उसे आप भी पशु कहते हैं, जिसे हम मनुष्य कहते हैं उसे आप भी मनुष्य कहते हैं; इसी प्रकार सभी बातों को जानिये। सभी को एक ही समय सब प्रकार के विषयों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार का अम हो जावे यह कैसा आश्चर्य है ? कुछ मनुष्यों की किसी विषय में गृछत कल्पना हो जावे तो अन्य कुछ मनुष्यों की कल्पना तो सत्य रहती है ऐसा सर्वत्र देखा जाता है, पर यहाँ तो सब बात ही निराली है। इसलिए आपका कहना हमें नहीं जँचता।

उत्तर—इसका कारण यह है कि आप जब सभी मनुष्यों की बातें करते हैं, तब उनमें से ऋषियों की अलग कर देते हैं। सभी के साथ ऋषियों की गणना नहीं करते। इसी कारण आपको यहाँ सभी बातें निराली दिखाई देती हैं। नहीं तो, आपने अपने प्रश्न में ही इस

शंका का समाधान कर डाला है। अब सभी को एक ही प्रकार का अम केंसे हुआ इस प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में यह है—" एक ही असीम अनन्त समष्टि मन में जगत्कल्पना का उदय हुआ है। आपका, मेरा और सभी का व्यष्टिमन उस विराट मन का अंश होने के कारण हम सभों को इसी एक ही कल्पना का अनुभव होता है। इसी कारण हम सभी, पशु को पशु और मनुष्य को मनुष्य कहते हैं और इसी कारण हममें से कोई यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके सर्व प्रकार के अम से मुक्त हो जाता है, तथापि हममें से शेष पूर्ववत् भ्रम में ही रहा करते हैं। पुनश्च, विराद् पुरुष के विराट मन में यद्यपि जगत्कल्पना का उदय हुआ, तथापि वह हमारे समान अज्ञान के बन्धन में नहीं पड़ा । वह तो सर्वदर्शी होने के कारण अज्ञान से उत्पन्न होने वाली जगत्कल्पना के भीतर बाहर सर्वत्र अद्भय ब्रह्मवस्तु को ही सर्वदा ओतप्रोत देखा करता है; पर हम वैसा नहीं करते इसी से हमें भ्रम होता है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे — " साँप के मुँह में विष रहता है, साँप उसी मुँह से खाता है पर उससे उसे कुछ नहीं होता लेकिन जिसे वह काटता है उसका तो उस विष से तत्काल प्राण ही चला जाता है।"

उसी प्रकार, यह भी दिस पड़ेगा कि विराट्र मन में कल्पनारूप से जगत् उत्पन्न हुआ है; अतः एक दृष्टि से हमारे भी मन में जगत् कल्पना से ही उत्पन्न हुआ होना चाहिए; क्योंकि हमारा श्रुद्र व्यष्टि मन भी तो समाष्टिभूत विराट् मन का ही अंश है। इसके सिवाय यह जगत्कल्पना विराट् मन में एक समय नहीं थी और वह कल्पना बाद्

#### साधक और साधन

में उत्पन्न हुई ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि नाम-रूप, देश-काल आदिक दंद ही तो—जिनके बिना किसी तरह की सृष्टि का उद्भव असम्भव है—जगदूप कल्पना की मध्यवर्ती वस्तुएँ हैं। थोड़े ही विचार से यह स्पष्ट हो जावेगा कि जगत्कल्पना से इनका नित्य सम्बन्ध है और वेदानत शास्त्र में जगत्कर्ती मूलप्रकृति को अनादि और कालातीत क्यों कहा है। जगत् यदि मनःकल्पित है और उस कल्पना का आरम्भ यदि काल की कक्षा के भीतर नहीं आता, तो यह स्पष्ट है कि काल की कल्पना और जग की कल्पना विराद्द मन में एक साथ उत्पन्न हुई। हमारे श्रुद्र व्यष्टि मन बहुत समय से जगत् के अस्तित्व की दृढ़ धारणा किए हुए हैं और जगत्कल्पना के परे अद्भय ब्रह्मवस्तु के साक्षात् दर्शन से वंचित हो गये हैं तथा जगत् केवल एक मनःकल्पित वस्तु है यह पूर्णतया भूल गये हैं और हमें अपना अम भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण ऊपर कह ही चुके हैं कि सत्य वस्तु और अवस्था से मिलान करने पर ही हमें अम के स्वरूप का पता लगता है।

इससे यह दिखता है कि हमारी जगत्सम्बन्धी कल्पना और अनुभव हमारे दीर्घकाल के अभ्यास का परिणाम है। यदि हमें इसके विषय में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें नाम—रूप, देश—काल, मन-बुद्धि आदि जगदंतर्गत विषयों से जो वस्तु अतीत है, उसका ज्ञान या परिचय प्राप्त करना होगा। इसी ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न को वेद शास्त्रों ने "साधना", "तप" इत्यादि नाम दिये हैं और जो जानकर या बिना जाने इस प्रकार का प्रयत्न करता है, वह "साधक" कहलाता है।

साधारणतः देशकालातीत जगत्कारण के ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। प्रथम-शास्त्रों ने जिसे "नेति" "नेति" या "ज्ञानमार्ग" कहा हैं और द्वितीय-जिसे "इति इति" या " भक्तिमार्ग कहा है। ज्ञान-मार्ग का साधक शुरू से ही प्रत्येक समय अपने अन्तिम ध्येय को समझते हुए अपने मन में रखकर प्रयत्न करता रहता है। भक्तिमार्ग के साधक को अन्त में हम कहां पहुँचेंगे इस बात का ज्ञान बहुधा नहीं रहता; परन्त उस मार्ग में रहतं हुए उसे उत्तरोत्तर उच अवस्था प्राप्त होती जाती है और अन्त में वह जगदातीत अद्देत वस्तु का साक्षात्कार कर ही लेता है। कुछ भी हो, इन दोनों ही साधकों को साधारण मनुख्यों की सी जगत्सम्बन्धी धारणा छोड् देनी पड्ती है। ज्ञानमार्ग का साधकः प्रारम्भ से ही इस धारणा को छोड्ने का प्रयत्न करता रहता है और भक्तिमार्ग का साधक उसे आधी रखकर और आधी छोड़कर साधना का प्रारम्भ करता है, पर अन्त में उसकी वह धारणा पूरी छूट जाती है और वह "एकमेवाद्वितीयम्" ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार कर लेताः है। जगत् के सम्बन्ध में स्वार्थपरता, सुख-भोग की लालसा इत्यादिः धारणाओं को छोड़ देने का ही नाम शास्त्रों में "वैराग्य" है। मानवजीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान मनुष्य को उसी समय हो जाता है। इसी कारण मालूम पड़ता है। की जगत्सम्बन्धी साधारण धारणा को छोडकर ' नेति नेति " मार्ग से जगत्कारण की खोज करने की कत्पना प्राचीन काल में मनुष्य के मन में उत्पन्न हुई होगी; इसीलिए तो ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग दोनों एक समान चरते हुए भक्तिमार्गः

### साधक और साघन

की पूर्णता होने के पहले उपनिषदों में इस "नेति नेति" अथवा ज्ञानमार्ग की पूर्णता होती हुई दिखाई पड़ती है।

"नेति नेति" मार्ग में चलने से थोड़े ही समय में मनुष्य अन्तर्दृष्टिसम्पन्न हो जाता है ऐसा उपनिषदों से दिखता है। जब मनुष्य को यह पता लग गया कि अन्य दूसरी बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा देह और मन द्वारा ही संसार से अपना अधिक सम्बन्ध होता है और इस कारण अन्य सब बाह्य वस्तुओं की सहायता की अपेक्षा देह और मन की ही सहायता से हमें जगत्कारण बह्म वस्तु का पता अधिक शीघ लगेगा तथा 'एक दाने पर से भात की परीक्षा 'के न्याय से यदि अपने में ही जगत्कारण का पता लग गया तो बाहरी वस्तुओं में भी स्वभावतः उसका पता लगना सरल होगा ऐसा सोचकर "में क्या हूँ" इस प्रश्न को हल करने की ओर ही ज्ञानमार्गवाले साधक का सब ध्यान खिंच जाता है।

अभी ही बताया गया है कि ज्ञान और भक्ति दोनों मार्ग के साधकों को संसार सम्बन्धी साधारण कल्पना का त्याग करना पड़ता है। इस कल्पना का निःशेष त्याग करने पर ही मनुष्य का मन सर्ववृत्तिरहित होकर समाधि का अधिकारी होता है। इस प्रकार की समाधि को ही शास्त्रों ने "निर्विकल्प समाधि, कहा है। इस समाधि की अधिक विवेचना अभी न करके "सविकल्प समाधि" के सम्बन्ध में कुछ चर्चा की जाती है।

हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि भिक्तमार्ग का दूसरा नाम "इति इति" मार्ग है; क्योंकि इस मार्ग का साधक यदापि जग को क्षणमंगुर जान लेता है तथापि उसे जगत्कर्ता ईश्वर पर विश्वास रहता है और उसका निर्माण किया हुआ जगत् सत्य है, यह वह समझा करता है। जगत् की सभी वस्तुओं और व्यक्तियों का ईश्वर से ऐसा सम्बन्ध देखकर भक्त को वे सब अपने ही हैं, ऐसा मालूम होता है। इस सम्बन्ध के प्रत्यक्ष अनुभव करने में उसे जो जो बातें विग्नक्ष दिलाई देती हैं उन सभों को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। इसके सिवाय ईश्वर के किसी एक क्ष्प पर प्रेम करना, उसी क्ष्प के ध्यान में तन्मय हो जाना और ईश्वरार्पण बुद्धि से सब कर्म करना आदि इन्हीं बातों की ओर उसका लक्ष्य रहता है।

ईश्वर का ध्यान करते समय पहले पहल उसकी सम्पूर्ण मूर्ति को भक्त अपने मानसच्छु के सामने नहीं ला सकता। कभी हस्त, कभी चरण, कभी मुख ऐसे एक दो अवयव ही आँखों के सामने आते हैं और ये भी दिखते ही अदृश्य हो जाते हैं, अधिक समय तक स्थिर नहीं रहते। अभ्यास से ध्यान उत्तरोत्तर दृढ़ हो जाने पर कमशः सर्वागपूर्ण मूर्ति मन में स्थिर रहने लगती है। जैसे जैसे ध्यान तन्मयता के साथ होने लगता है वैसे वैसे उस मूर्ति में सजीवता दिखाई देती है। कभी वह हँसती है, कभी बोलती है, ऐसा दिखते दिखते अन्त में उसका वह स्पर्श भी कर सकता है, और तब तो उसे उस मूर्ति के सजीव होने में कोई शंका ही नहीं रह जाती और आँसें मूंदकर या खोलकर किसी भी स्थित में उस मूर्ति का

#### साधक और साधन

समरण करते ही उसे वह देख सकता है। आगे चल कर 'हमारे इष्टदेव चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं' इस विश्वास के बल से उसे अपने इष्टदेव की मूर्ति में नाना प्रकार के दिव्यरूपों के दर्शन प्राप्त होते हैं। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "जो एक ही रूप का सजीव भाव से दर्शन करता है उसे और सभी प्रकार के रूपों का दर्शन सहज ही हो सकता है।"

जिन्हें इस प्रकार सजीव मूर्ति के दर्शन का लाभ हो गया है उन्हें ध्यानकाल में दिखने वाली मूर्तियाँ जागृत अवस्था में दिखने वाले यदार्थों के समान ही सत्य हैं, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। तत्पश्चात् बाह्य जगत् और भावावस्था ये दोनों ही एक समान सत्य हैं यह ज्ञान जैसे जैसे अधिक दृढ़ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी यह धारणा होने लगती है कि बाह्य जगत् केवल एक मन:कल्पित वस्तु है। इसके सिवाय अत्यन्त गम्भीर ध्यानकाल में भावराज्य का अनुभव भक्त के मन में इतना प्रबल रहता है कि उस समय उसे बाह्य जगत का लेश-मात्र भी अनुभव नहीं होता। इस प्रकार की अवस्था को शास्त्रों में "सवि-कल्प समाधि " की संज्ञा दीगई हैं। इस प्रकार की समाधि में बाह्य जगत् का पूर्ण लोप होने पर भी भावराज्य कः पूर्ण लोप नहीं होता । जगत् की वस्तुओं और व्यक्तियों से सम्बन्ध होने पर हमें जैसे दु:ल का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव भक्त को अपनी इष्ट मूर्ति के सम्बन्ध में हुआ करता है। उसके मन में उस अवस्था में उत्पन्न होने वाले सभी संकल्प विकल्प अपनी इष्ट मूर्ति के ही सम्बन्ध में हुआ

करते हैं। भक्त के मन में उत्पन्न होने वाली सभी वृतियाँ इस अवस्था में एक ही वस्तु के अवलम्बन से उत्पन्न होती हैं; अतः शास्त्रों में इस अवस्था को "सविकल्प समाधि" अथवा "विकल्पसंयुक्त समाधि" कहा गया है।

इस प्रकार भावराज्यांतर्गत विषयों का ही सतत चिन्तन करते रहने के कारण भक्त के मन से स्थूल (बाह्य) जगत् का सहज ही लोप हो जाता है। जिस भक्त साधक ने इतनी मंजिल तय कर ली उसके लिए यहाँ से निर्विकल्प समाधि कुछ अधिक दूर नहीं रह जाती। जो अनेक जन्म से अभ्यास किये हुये जगत के अस्तित्वज्ञान को इतनी पूर्णता से मिटा सकता है उसका मन अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हो चुकता है यह बताना अनावश्यक है। मन को पूर्ण रीति से निविकलप कर लेने पर ईश्वर से अपना अत्यन्त निकट सम्बन्ध हो जावेगा यह बात एक बार उसके ध्यान में आते ही उसी दृष्टि से वह अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित करके प्रयत्न करने लगता है और श्री गुरु और ईश्वर की कृपा से भावराज्य की अत्युच भूमि में जाकर अद्वैतज्ञान के साक्षात्कार द्वारा चिरशान्ति का अधिकारी हो जाता है। या यों कहिए, इष्टदेवता का अत्युत्कट प्रेम ही उसे यह मार्ग दिखा देता है और उसी की प्रेरणा से वह अपने इष्टदेव के साथ एकता का अनभव करने लगता है।

ज्ञान और भक्ति मार्ग के साधक इसी क्रम से अपने ध्येय को पहुँचते हैं, पर अवतारी महापुरुषों में देवी और मानवीय दोनों भावों का

## साधक और साधन

सम्मिश्रण जन्मसे ही विद्यमान रहने के कारण उनमें साधनकाल में भी कभी कभी सिद्धों की शक्ति और पूर्णता दिखाई देती है। देवी और मानव दोनों भूमिकाओं में विहार करने की शक्ति उनमें स्वभावतः रहने के कारण या अन्त:स्थित देवभाव ही उनकी स्वाभाविक अवस्था होने के कारण बाहरी मानवभाव का आवरण समय समय पर दूर हटा कर व प्रकट होते दिखाई देते हैं। इस तरह इस विषय की किसी भी प्रकार की मीमांसा करने का प्रयत्न कीजिए तथापि अवतारी महापुरुषों के जीवन चरित्र को यथार्थ रीति से समझने में मानवबुद्धि असमर्थ ही रहती है। उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों का पूरा पार पाना मनुष्य की बुद्धि के लिए कदापि सम्भव नहीं है। तथापि श्रद्धायुक्त अन्त:करण से उनके चित्रों क मनन करने से मनुष्य का कल्याण ही होता है। प्राचीनकाल में ऐसे महापुरुषों के जीवन के मानवभाव को अलग रसकर उनके देवभाव का ही विचार किया गया है। पर आज कल के सन्देहशील युग में उनके देवभाव की उपेक्षा करके केवल उनके मानवभाव का ही विचार किया जाता है। प्रस्तुत विषय में हम यही स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयत्न करेंगे कि ऐसे महापुरुषों के जीवन में दैवी और मानवी दोनों भाव एक साथ कैसे विद्यमान रहा करते हैं । देव-मानव श्रीरामकृष्ण के पुण्य दर्शन का लाभ यदि हमें न हुआ होता तो इसमें सन्देह नहीं कि हम ऐसे महापुरुष के चिरत्र को उपरोक्त दोनों दृष्टि से कदापि नहीं देख पाते।

# ११-साधक भाव का प्रारम्भ

"दान्न रोटी प्राप्त करने वान्नी तिचा मुझे नहीं चाहिए; मुझे तो वहीं विद्या चाहिए, निससे कि हृदय में ज्ञान का उदय होकर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है।"

---रामकुमार को श्रीरामकृष्ण का उत्तर I

श्रीरामकृष्ण की भावतन्मयता के सम्बन्ध में पीछे बतलाई हुई बातों के सिवाय उनके बालपन की और भी अनेक बातें सुनने में आती हैं। बहुत सी छोटी छाटी बातों पर से उनकी उस समय की मनोवृत्ति का पता सहज ही लग जाता है। एक बार गाँव का कुम्हार शिव, दुर्गा आदि देवी-देवताओं की मृतियाँ बना रहा था। अपने बालिमत्रों के साथ घूमते घूमते गदाधर सहज ही वहाँ आ पहुँचा और उन प्रतिमाओं को देखते देखते एकदम बोल उठा, "अरे, यह क्या किया है? क्या देवताओं की आँसें ऐसी होती हैं? देखी आँसें इस तरह चाहिए।" ऐसा कहकर भींहें कैसी हों, आँसों का आकार कैसा हो, दृष्टि कैसी होने से आँसों में देवी-शक्ति, कक्ष्मा, अन्तर्मुखी भाव, आनन्द आदि गुण

#### साधक भाव का प्रारम्भ

एकात्रित होकर मूर्ति में सजीवता का भास होता है, आदि आदि विषय में उस कुम्हार को गदाधर ने प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करा दी। गदाधरकी यह जानकारी देखकर वह कुम्हार और दूसरे लोग आश्चर्यचिकत रह गये।

अपने बालामित्रों के साथ खेलते खेलते एकदम गदाधर को किसी देवता की पूजा करने की इच्छा हो जाती थी और तत्काल वह मृतिका की ऐसी सुन्दर मृतिं तेयार कर डालता था कि देखने वालों को वह मृतिं किसी चतुर कारीगर की बनाई हुई मालूम पड़ती थी।

किसी को कल्पना न रहते हुए या उस सम्बन्ध की बातें न होते हुए भी किसी से गदाधर एकआधा ऐसा वाक्य बोल बैठता था कि उसे सुनकर उसके मन का बहुत दिनों का कोई प्रश्न हल हो जाता था और उसकी शंकाओं का समाधान हो जाता था।

श्रीरामकृष्ण के बाल्यकाल की जो अनेक वार्ताएँ सुनने में आर्ता हैं, असल में वे सभी उनके उच्च भूमि पर आरूढ़ होने की शांकि की धोतक नहीं हैं। उनमें कुछ सचमुच उच्च कोटि की हैं और शेष साधारणतः निचली श्रेणी की हैं। कुछ से उनकी अद्भुत स्मरणशक्ति, कुछ से प्रबल विचारशक्ति, कुछ से हढ़ निश्चय, विलक्षण साहस, रिसकता, अपार प्रेम आदि दिखता हैं। परन्तु इन सब के मूल में असाधारण विश्वास, पविन्ता और निःस्वार्थता से ओतप्रोत उनका स्वभाव दिखाई देता हैं। ऐसा मालूम होता है कि उनका मन सच्चे विश्वास, पविन्ता और स्वार्थहीनता आदि से गढ़ा गया है और संसार के आधातों के कारण उसमें

-स्मरणशक्ति, निश्चय, साहस, विनोद, प्रेम, करुणा इत्यादि तरङ्गरूप से उठा करते हैं।

इस सम्बन्ध में कुछ घटनाओं का यहाँ उल्लेख कर देने से पूर्वोक्त विषय पाठकों की समझ में सहज ही आ जावेगा।

मेले में राम, कृष्ण आदि के चिरतों का नाटक देखने के बाद गदाधर घर आकर उनकी नकल करता था और अपनी बालगोपाल मित्रमण्डली को माणिकराजा की अमराई में ले जाता था। वहाँ लड़कों को भिन्न भिन्न पात्रों के कार्य सिखाकर मुख्य नायक का काम वह स्वयं करता था। इस प्रकार मेले में देखे हुए नाटक वह बहुतेरे अंशों में ज्यों के त्यों तैयार कर लेता था।

"उपनयन के समय प्रथम भिक्षा नेरे हाथ से हुँगा" इस प्रकार का वचन छुटपन में ही गदाधर ने अपने ऊपर अत्यन्त प्रेम करने वाली धनी नाम की लोहारिन को दे रखा था और उपनयन के समय घर के लोगों की, सामाजिक रूढ़ि की और किसी के भी कहने की परवाह न करते हुए उसने अपने वचन का अक्षरशः पालन किया।

"क्या गदाधर कभी मेरे हाथ से लाकर मुझे धन्य करेगा?" यह भावना उस स्त्री के प्रेमपूर्ण इदय में उठा करती थी; पर में नीच जाति की स्त्री हूँ, क्या मेरी इच्छा पूरी होगी?—ऐसा सोचकर वह -मन ही मन सदा दु:ली हो जाती थी। गदाधर को यह बात किसी

#### साधक भाव का प्रारम्भ

तरह मालूम हो गई और उसने निर्भयतापूर्वक उस सरल और दयालु स्त्री के हाथ से खाकर उसे आल्हादित कर दिया।

श्रीर में भस्म ग्माये,सिर पर जटा बढ़ाये, हाथ में बहुत लम्बा चिमटा लिये हुए साधु को दंखकर साधारणतः बालकों को डर लगता है; पर गदाधर को डर क्या चीज़, है मालूम ही नहीं था। गांव के बाहर की धर्मशाला में उतरने वाले ऐसे साधुओं से वह आनन्दपूर्वक मिलता था। उनसे गपशप करता था, उनके पास से खाता था और उनका रहन सहन बारीकी के साथ और सावधानी से देखा करता था। कभी कभी ऐसे साधु लोग उसे टीका आदि लगाकर सजा देते थे तो उसे बड़ा अच्छा लगता था और अपने घर जाकर वह घर के लोगों को अपना वह वेष बड़े शौक से दिखाता था।

गांव में नीच जाति के लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता था। इस कारण वे लोग रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि की कथा कहने के लिये किसी पौराणिक को बड़े आदर सम्मान से बुलाते थे। वे लोग उनकी कितनी खुशामद करते थे! उनके पैर धोने के लिए पानी, हाथ पांव पोंछने के लिए कपड़ा, धूम्रपान के लिए नया हुका, बैठने के लिए सुन्दर सजाई हुई व्यासगद्दी इत्यादि सामग्री वे लोग बड़े भक्तिभाव से तैयार करके रखते थे। पौराणिक महाराज इस सम्मान से फूलकर अपने आप को साक्षात् बृहस्पति समझने लगते थे! फिर उनका वह शान के साथ बैठना, अद्भुत ढंग से हाथ हिलाना, पोथी की ओर देखते देखते कभी चश्मे के कांच के भीतर से, और श्रोताओं की ओर

देखते देखते सिर थोड़ा झुकाकर, कभी चरमे के ऊपरी भाग और भौंह के बीच से, तो कभी चरमा माथे पर चढ़ाकर खाळी आँखों से रुआब के साथ देखना, अपने चेहरे पर गम्भीरता लाना—उनके इन सब चिरतों को तीक्ष्ण दृष्टिसम्पन्न गदाधर बड़ी बारीकी सेदेखा करताथा। तदुपरान्त किसी समय लोगों के सामने वह इन सब बातों की हूबहू नकल करके दिखा देता था जिससे वे लोग हँसते हँसते लोटपोट हो जाया करते थे!

उपरोक्त बातों से श्रीरामकृष्ण के बाल्यकाल के स्वभाव की कुछ कल्पना हो सकती है। अस्तु-

इसके पूर्व हम कह आये हैं कि अपने छोटे भाई का विद्याध्ययन ठींक हो तथा थोड़ी बहुत सहायता उसे भी मिल सके, इस हेतु से रामकुमार ने गदाधर को कलकत्ता लाकर अपने साथ रखा था। गमकुमार ने झामापुकूर में अपनी पाठशाला खोली थी और उस मोहल्ले के कुछ घरों की देवपूजा का भार भी अपने ज़िम्मे ले रखा था; परन्तु उनका बहुत सा समय पाठशाला के ही कार्य में बीत जाने से देवपूजा के लिए समय नहीं रहता था। इस काम को छोड़ देने से भी कैसे चल सकता था? अतः उन्होंने देवपूजा का काम गदाधर को सौंप दिया था। उससे गदाधर को भी आनन्द हुआ। वह देवपूजा का कार्य दोनों समय बड़ी तत्परता से करने के अतिरिक्त अपने बड़े भाई से कुछ पढ़ने भी लगा। कुछ ही दिनों में अपने स्वाभाविक गुणों के कारण गदाधर अपने यजमानों के घर के सभी लोगों को बहुत प्रिय हो गया। उसके सुन्दर रूप, कार्यकुशालता, सरल व्यवहार, मिष्ट भाषण, देव-

#### साधक भाव का प्रारम्भ

भक्ति और मधुर स्वर ने यहाँ भी, कामारपुकूर के समान, सभी लोगों पर एक प्रकार की मोहनी सी डाल दी। कामारपुकूर के ही समान यहाँ भी उसने अपने आसपास बाल गोपाल की मण्डली जमा कर ली और उनकी संगत में अपने दिन आनन्द से बिताने लगा। कलकत्ता आकर भी अध्ययन में उसकी कोई विशेष उन्नति नहीं हुई।

यह देखकर रामकृमार को चिन्ता तो होने लगी, परन्तु गदाधर आज पढ़ेगा, कल पढ़ेगा इसी आशा से उससे कुछ न कह कर बहुत दिनों तक वे शान्त रहे। तथापि उसके विधाभ्यास की ओर ध्यान देने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दिये। तब तो इसे चेतावनी देनी ही चाहिये ऐसा निश्चय करके गमकुमार ने गदाधर को विधाभ्यास करने का उपदेश दिया। वह भाई की बातें शान्ति के साथ सुनकर गदाधर ने उसे नम्रता से, परन्तु स्पष्ट उत्तर दिया कि "दाल रोटी प्राप्त कराने वाली विधा मुझे नहीं चाहिये, मुझे तो वही विधा चाहिये जिससे हृद्य में ज्ञान का उद्य होकर मनुष्य कुतार्थ हो जाता है।"

गदाधर का यह उत्तर उस समय रामकुमार की समझ में ठीक ठीक नहीं आया। उनका गदाधर पर प्रेम था। इसी कारण उसकी इच्छा के विरुद्ध विद्या पढ़ने में लगाकर उसे दुःखी करने में रामकुमार को कष्ट प्रतीत होता था; अतः गदाधर से और कुछ न कहकर वह जैसा चाहे वैसा उसे करने देने का निश्चय रामकुमार ने किया।

बाद के वर्षों में रामकुमार की आर्थिक स्थिति सुधरने के बदले ओर भी गिरती गई। पाठशाला के बालकों की संख्या घटने लगी। अनेक

प्रकार के पिश्रम करने पर भी पैसा नहीं मिलता था। अत: पाठशाला बन्द करके और कोई काम करें यह विचार उनके मन में आने लगा; परन्तु कुछ भी निश्चय न हो सका। इसी तरह यदि और कुछ दिन बीतें तो ऋण का भार बढ़ने से स्थिति भयानक हो जावेगी इसी बात की चिन्ता उन्हें लगो रहती थी और कोई दूसरा उपाय भी नहीं सूझता था। पर वह क्या करते? यजन याजन और अध्यापन के अतिरिक्त उन के लिए और कार्य ही क्या था? पैसा कमाने की कोई अन्य विद्या उन्हें आती ही नहीं थी। तो फिर यह समस्या कैसे हल हो? ऐसा सोचते सोचते ईश्वर पर भरोसा रखकर अपनी उन्नति के लिए कोई साधन आसमान से टपकने की राह देखते हुए यह साधुवृत्ति वाले रामकुमार अपना पुराना कार्य ही किसी तरह करते रहे और ईश्वर की अचिन्त्य लीला ने यथार्थ में इस प्रकार का एक साधन शीघ ही आसमान से टपका दिया।

# १२-रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

" रानी रासमाणि जगदंश की अष्ट नायिकाओं में से एक थीं।"

" माता भोजन करती है कालीघाट में और विश्राम करती है दक्षिणेश्वर में । "

---श्रीरामकृष्ण

इधर रामकुमार अपनी गृहस्थी की चिन्ता में मग्न थे और उधर कलकत्ते के दूसरीओर श्रीरामकृष्ण का साधनस्थान, उनकी उत्तर अवस्था का कार्यक्षेत्र तथा उनके विचित्र लीलामिनय का स्थल निर्माण हो रहा था: ईश्चर की अचिन्त्य लीला द्वारा, उनके भावी चिरित्र से अतिषिनिष्ठ सम्बन्ध रखने वाला, रानी रासमणि का दक्षिणेश्वर का विशाल काली मन्दिर बनकर तैयार हो रहा था।

कलकत्ते के दक्षिण भाग में जानबाजार नामक मोहल्ले में सुप्रसिद्ध रानी रासमणि का निवासस्थान था। वह जाति की ढीमर थीं। रामचन्द्र

दास अपने पीछे अपनी पत्नी रानी रासमणि आर चार कन्याओं को छोड़कर परलोक चले गये। उस समय रानी रासमणि की आयु ४४ वर्ष की थी। अपने प्रिय पित की अपार सम्पात्त के प्रबन्ध का किटन कार्य उन पर आ पड़ा। वह अत्यन्त व्यवहारकुशल होने के कारण सम्पत्ति की सब व्यवस्था स्वयं ही कर लेती थीं। उनके सुन्द्रर प्रबन्ध से सम्पत्ति की उत्तरोत्तर बुद्धि होने लगी और उनका नाम सारे कलकत्ता शहर में शिष्ठ ही गूंजने लगा। अपनी सम्पत्ति के प्रबन्ध करने में चतुर होने के कारण उनका नाम प्रसिद्ध हुआ यह बात नहीं हैं: वरन साहस, बुद्धि मत्ता, तेजस्वी और मानी स्वभाव, ईश्वरभाक्ति और विशेषतः दुःखी—क्रिशत लोगों के प्रति करणा आदि गुण ही उनकी प्रसिद्धि के कारण थे। उनके इन गुणों के कुछ उदाहरण निचे। दिये जाते हैं:—

इनके जानबाजार के निवासस्थान से थोड़ी ही दूर पर अंग्रेजी फाँज़ की छावनी थी। एक दिन कुछ अंग्रेज़ सिपाही शराब के नशे में मस्त होकर रानी के दरवानों की मनाई की भी परवाह न करके बेधड़क रानी के बाड़े में घुस पड़े और वहाँ मनमानी धूम मचाने लगे। मथूरबाबू इत्यादि पुरुष मण्डली कहीं बाहर गई थी, इस कारण इन सिपाहियों को रोकने का साहस किसी से न हो सका। बाहरी चौंक में उपद्रव मचाकर अब वे सिपाही भीतर धुसने लगे। यह देखते ही स्वयं रानी रासमणि हाथ में हथियार लेकर उनका मुकाबला करने के लिए निकल पड़ीं। इतने में ही लोग जमा हो गये और उन सिपाहियों का उचित बन्दो-बस्त कर दिया गया।

#### रानी रासमाण और दाक्षणश्वर

एक बार सरकार ने गंगा जी में मछली पकड़ने के लिए ढीमर लोगों पर कर लगा दिया था। उनमें से बहुतेरे रानी की ही जमीन में बसे हुए थे। कर लगाने की बात रानी की विदित होते ही उन लोगों को उन्होंने अभय कर दिया और सरकार से मछली पकड़ने का हक बहुत सा पैसा खर्च करके रानी ने स्वयं खरीद लिया। हक् का सार्टिंफि-केट सरकार से पाते ही रानी ने नदी के एक किनार से दूसरे किनारे तक बड़ी बड़ी, मोटी जंजीरें जाली के समान बनवा कर पक्की बंधवा दीं ! इससे नदी में से जहाजों का आना जाना बन्द हो गया। रास्ता रोकने का कारण सरकार ने जब पूछा तो गनी ने उत्तर दिया कि "यहाँ पर जहाजों का आवागमन लगातार बना रहने के कारण नदी की मछ-छियाँ दूसरी ओर भाग जाती हैं, इससे मुझ वड़ी हानि होती है। मछछी पकड़ने का हक मैंने खरीद लिया है और मुझे अपने सुभीते के लिए शेसा करना जहरी है। फिर भी यदि नदी की मछली पकड़ने के लिए सरकार आज से कर लगाना बन्द कर दे ते। में भी अपना हक छोड़ इंगी और इन जंजीर के खंभी की तुरन्त निकलवा दूंगी। " इस यक्तिवाद से सरकार निरुत्तर हो गई और उस कर की उसे रह करना पड़ा। श्री कालीमाता के चरणों में रानी रासमणि की बड़ी मिक्त थी। उनकी महर में "कालीपदाभिलाषी श्रीमती रासमणि दासी" ये शब्द खुदे हुए थे। श्रीरामक्कृष्ण कहा करते थे कि "तेजस्वी रानी की देवीभाकि इसी प्रकार अन्य सभी विषयों और कार्यों में दिखाई देती थी।"

लोकोपयोगी कार्यों के लिये रानी सदा उद्यत रहती थीं। उन्होंने नदी में जगह जगह घाट बंधवाये, यात्रियों के लिये दो तीन सड़कें बनवाई,

#### भीरामकृष्णलीलामृत

कई जगह कुएँ खुदवाये और कहीं कहीं अन्नक्षेत्र भी स्थापित किये के अपनी ज़मींदारी की रियाया के सुख के लिये वह अनेक उपाया करती थीं। अनेक देवस्थानों की यात्रा करके उन्होंने बहुत सा धनः मन्दिरों को दान में दिया। इस प्रकार इस साध्वी स्त्री ने अपने गुणों और सत्कार्यों से अपना "रानी" नाम सार्थक किया।

जिस समय की बातें हम बता रहे हैं उस समय रानी की चारों कन्याओं का विवाह हो चुका था और उन्हें सन्तित भी हो चुकी थी है तिसरी कन्या करुणामयी का विवाह उन्होंने मथुरानाथ विश्वास नामक एक कुलीन परन्तु साधारण घराने के लड़के के साथ किया था; पर विवाह के थोड़े ही दिनों बाद करुणामयी का स्वग्वास हो गया। मथुरानाथ पर रानी का बहुत स्नेह था और वह रानी के पास ही रह कर उन्हें उनकी सम्पत्ति के प्रवन्ध में सहायता देते थे। करुणामयी की मृत्यु के बाद दृरदर्शी तथा व्यवहारदक्ष रानी ने अपनी कनिष्ट कन्या जग-दम्बादासी का विवाह मथुरानाथ के ही साथ कर दिया।

रानी के मन में बहुत समय से काशीयात्रा करने का विचार हो रहा था। उन्होंने यात्रा की सभी तैयारी कर ठी थी और बहुत सा धन यात्रा के खर्च के िये अलग रख िया था। कलकत्ते से यात्रा के िये प्रस्थान करने के पूर्व रात्रि के समय देवी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, "तू काशी मत जा। भागीरथी के किनारे मेरे लिए एक सुन्दर मंदिर बनवा दे और वहां मेरी नित्य-पूजा का प्रबन्ध कर दे जिससे में वहां रहकर तेरी पूजा ग्रहण किया करूंगी।" इस आदेश को पाकर

#### रानी रासमाण और दक्षिणेश्वर

रानी ने अपने को धन्य माना और काशीयात्रा का विचार त्याग कर देवी के आदेशानुसार चलने का उन्होंने तुरन्त निश्चय किया।

तत्पश्चात्, रानी ने भागीरथी के किनारे के बहुत से स्थानों में से देखकर कलकत्ता के उत्तर की ओर दक्षिणेश्वर ग्राम के समीप एक स्थान पसन्द किया और सन् १८४७ के सितम्बर मास में वहां ५० बीधे जमीन खरीदकर शीव ही उस पर इस वर्तमान विशाल और विस्तृत काली मन्दिर बनवाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया। सात वर्ष लगानतार काम चलने पर भी सन् १८५४ में काम पूरा नहीं हुआ था, तोभी इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है और इमारत का काम इसी प्रकार चलता रहा तो उसके सम्पूर्ण होते तक चुप बैठना ठीक नहीं है, यह सोचकर मुख्य काली मन्दिर के पूर्ण होते ही रानी ने सन् १८५५ में देवी की प्राणप्रतिष्ठा करा दी।

परन्तु उन्हें इस कार्य में अनेक विद्वों का सामना करना पड़ा। देवी का मन्दिर तैयार तो हो गया, परन्तु पूजा, अर्चा, नैवेद्य इत्यादि नित्य सेवा चलाने योग्य बाह्मण कैसे मिले ? रानी तो जाति की ढीमर थीं; शुद्रा की नौंकरी करने के लिए कौन तैयार होता ? उस समय सामाजिक प्रथा यह थी कि शुद्रा के बनाये हुए देवालय में पूजा करना तो क्या, कोई कर्मठ बाह्मण उस मन्दिर के देवता को प्रणाम तक नहीं कराता था। रानी की देवी पर प्रगाद भिक्त होने के कारण उनके मन में ऐसा आता था कि "पूजा करने के लिए बाह्मण ही क्यों चाहिए ? क्या देवी मेरे हाथ से सेवा ग्रहण नहीं करेगी ? मैं ही स्वयं पूजा करंगी

और देवी की सब सेवा करूंगी।" पर तुरन्त ही वह यह भी सोचने लगती थीं कि "यह तो सब ठीक है, पर यदि में ही स्वयं नित्य सेवा करने लगूं तो शास्त्रविरुद्ध आचरण हो जाने के कारण भक्त ब्राह्मण आदि मन्दिर में आकर प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। फिर इतना बड़ा मन्दिर बनवाने का क्या लाभ ?" इस विषय में उन्होंने अनेक शास्त्री और पांडितों से परामर्श किया पर कोई सन्तोषजनक व्यवस्था होने की आशा न दिस्सी।

इधर मन्दिर तथा मूर्ति तैयार हो गई पर देवी की नित्यपूजा की चयवस्था न हो सकने के कारण "इतना बड़ा मन्दिर बनाना क्या व्यर्थ ही होगा" इस चिन्ता से रानी रात दिन बेचैन रहा करती थीं। ऐसे संकट की अवस्था में झामापुकूर की पाठशाला के अध्यापक ने एक युक्ति सुझाई कि देवी का मन्दिर और सब सम्पत्ति यदि रानी किसी बाझण के। दान कर दें और तत्पश्चात् वह बाझण देवी की नित्यसेवा का प्रवन्ध करे तो शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन नहीं होगा और बाझण आदि उच्चवर्ण के लोगों को वहाँ प्रसाद ग्रहण करने में भी कोई आपत्ति न होगी।

यह व्यवस्था सुनकर रानी को धीरज हुआ और उन्होंने देवी की सम्पत्ति को अपने गुरु के नाम करके उनकी अनुमति से स्वयं उस सम्पत्ति की व्यवस्थापिका बनकर रहने का इरादा किया। यह बात शास्त्री लोगों से बताने पर उन्होंने उत्तर दिया "नहीं, ऐसी चाल कहीं नहीं है

#### रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

और ऐसा करने पर भी कोई ब्राह्मण उस मन्दिर में नहीं जावेगा।" पर उन्हें इसे शास्त्रविरुद्ध आचरण कहने का साहस नहीं हुआ।

सब पंडितों के मत के विरुद्ध रामकुमार की अपना मत स्पष्ट प्रकट करते हुए देखकर तथा यह जानकर कि वह उन लोगों। की परवाह नहीं करते, रानी को रामकुमार के सम्बन्ध में बड़ी आज्ञा हुई और उनके बारे में रानी के मन में आदर उत्पन्न हुआ।

रानीके पास शिरूड गांव का महशचन्द्र चटर्जी नामक एक कर्मचारी था। उससे एक बार सदाचारी, निष्ठावान तथा विद्वान ब्राह्मण ढूंढने के लिये रानी ने कहा । इस काम के करने में पुरस्कार पान का अच्छा अवसर देखकर उसने श्रीराधा गोविन्द जी की पूजा के लिये अपने बड़े भाई क्षेत्रनाथ की तजबीज करा दी। परन्तु श्री कालीदेवी की पूजा के लिये उसे कांई भी योग्य बाह्मण नहीं मिला। रामकमार का गांव इसके गांव के समीप ही होने के कारण उन्हें यह जानता था और धर की स्थिति टीक न रहने के कारण कलकत्ते में आकर रामकुमार ने पाठशाला खोली है यह बात भी इसे विदित थी: पर शूद से दान भी न लेने वाले शुद्गिय का लड़का इस कार्य के लिये सहमत होगा अथवा नहीं इस बात की प्रवल शंका इसके मन में थी। अतः रामकुमार से स्वयं न पूछकर रानी को सब बातें इसने बता दीं और रानी को ही रामकुमार से इस विषय में स्वयं पूछ लेने के लिये कह दिया। रामकुमार यदि देवी की पूजा का भार उठा हे तो बड़ा अच्छा होगा इस विचार से रानी आनन्दित हुई और

उन्होंने उसी समय एक पत्र रामकुमार के पास हे जाने के हिए महेशचन्द्र से ही कहा।

इस पत्र को पाकर रामकुमार ने विचार करने के बाद रानी. की विनती को मान्य करने का निश्चय किया। इस अद्भुत संयोग से रामकुमार का और उनके कारण गदाधर का दक्षिणेश्वर से सम्बन्ध होगया। श्री जगदम्बा की अचिन्त्य लीला से रामकुमार पुजारी के पद पर निर्वाचित हुए। योग्य पुजारी मिल जाने से रानी की भी चिन्ता दूर हुई।

ता. २१ मई १८५५ को बड़ समोराह के साथ काली जी के नए मान्दिर में देवी की प्राणप्रतिष्ठा हुई और सारे दिन दाक्षणेश्वर का काली मन्दिर आनन्द से गूँजता रहा। रानी ने उस उत्सव में पानी के समान पैसा सर्च किया! काशी, प्रयाग, कन्नौज, नबद्दीप आदि स्थानों के बड़े बड़े नामी पंडित और विद्वान ब्राह्मण उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। उन सभी ब्राह्मणों में से प्रत्येक को रानी ने एक एक रेशमी वस्त्र, एक दुपड़ा और एक मुहर दाक्षणा में दी। दिन भर भोजन के लिये लोगों की पंगत पर पंगत बैठती रही। मन्दिर बनवाने और प्राणप्रतिष्ठा करने में रानी ने कुल ९ लास रुपये सर्च किये, देवी की नित्य पूजा की ठीक व्यवस्था रखने के लिए रानीने दो लास छव्बीस हज़ार रुपये व्यय करके दिनाजपूर जिले का शालवाड़ी परगना सरीदकर उसकी आमदनी यहां के सर्च के हिये लगा दी।

## रानी रासमाणि और दक्षिणेश्वर

उस दिन के इतने बड़े उत्सव में वहाँ प्रसाद न होने वाला केवल. एक ही व्यक्ति रह गया। वह था गदाधर! वहाँ के सभी कार्यक्रम में उसने बड़े उत्साह से भाग लिया। लोगों के साथ खूब आनन्द मनाया, परन्तु. आहार के सम्बन्ध में बड़ा विवेकी और नैष्टिक होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से ही उसने सारा दिन उपवास में बितादिया और संध्या समय पास की ही एक दुकान से एक पैसे का चूड़ा (चिउड़ा) लेकर खा लिया और रात होने पर झामापकूर को लौट गया।

देवी की प्राणप्रतिष्ठा का वृतान्त कभी कभी श्रीरामकृष्ण स्वयं. ही हम लोगों से बताया करते थे। वे कहते थे, "रानी ने काशीयात्रा की सब तैयार डाली थी। प्रस्थान का दिन भी निश्चित हो गया था। साथ में ले जाने का आवश्यक सामान १०० नौकाओं में भर कर घाट पर तैयार था, अगल दिन रात्रि को "तू काशी मत जा, यहीं मेरा मन्दिर बनवा दे" इस प्रकार उससे देवी ने स्वप्त में कहा; इसालए काशी जाने का विचार छोड़कर रानी तुरन्त मान्दिर के योग्य स्थान देखने में लग गई और इस वर्तमान स्थान को उसने पसन्द किया। इस जगह का कुछ भाग एक अंग्रेज का था और कुछ भाग में मुसलमानों का कृत्रस्थान था; जगह का आकार कछुए की पीठ के समान था। तंत्रशास्त्र का प्रमाण है कि साधना के लिए और शक्ति की प्रतिष्ठा के लिए इसी प्रकार की जगह विशेष उपयुक्त होती है।

देवीप्रतिष्ठा के उपयुक्त मुहूर्त के बदले विष्णुपर्वकाल में ही रानी ने यह उत्सव निपटा डाला। इसका कारण श्रीरामकृष्ण बताते थे कि

"देवी की मूर्ति बनकर घर में आने के समय से ही रानी ने शास्त्रोक्त कठोर तप का आचरण आरम्भ कर दिया। त्रिकाल स्नान, हिविष्यास्त्र भोजन और भूमिशयन के साथ साथ दिन का अधिकीश भाग वे जप, तप, ध्यान, पृजा में ही बिताने लगीं। देवी की प्राणप्रतिष्ठा के योग्य मुहूर्त देखने का काम भी धीरे धीरे हो रहा था। देवी की गढ़ी हुई मूर्ति को रानी ने एक बड़े सन्द्रक में ताला लगाकर सावधानी स रख दिया था। एक गत को देवी ने रानी से स्वप्न में कहा, "मुझे और कितने दिन इस प्रकार केंद्र में रखेगी? तेरे बंदी गृह में मुझे बड़ा कष्ट होता है। जितना शीव्र हो मेरी प्रतिष्टा कर।" इस स्वप्न के कारण रानी शीव्रही मुहूर्त निश्चित कराने पर तुल गई पर विष्णुपर्वकाल के सिवाय दूसरा अच्छा मुहूर्त जल्दी न मिलने के कारण वही दिन उन्होंने निश्चित किया।"

दक्षिणेश्वर के मन्दिर में स्थायीरूप से पुजारी का पद ग्रहण करने का विचार रामकुमार का नहीं था यह उनके उस समय के आचरण से प्रतीत होता है। उनका इरादा यही रहा होगा कि देवी की प्रतिष्ठाविधि और उत्सव समाप्त होने पर झामापुकूर को वापस चले जावें। उस दिन देवी की पूजा का कार्य करने में में कोई अशास्त्रीय कार्य कर रहा हूं, यह उनकी भावना कदापि न थी; इसका पता गदाधर के साथ उस समय के उनके बर्ताव से लगता है। और बात भी ऐसी ही थी।

उत्सव समाप्त होने पर गदाधर रात को घर वापस आ गया। पर रामकुमार रात को घर नहीं आये। उनका पता लगाने के लिए

# रानी रासमाणि और दाक्षणेश्वर

हो अथवा कुछ विधि शेष रही थी उसे देखने के कीतृहल से गदाधर प्रातःकाल ही दक्षिणेश्वर फिर चला आया। यहाँ दिन बहुत चढ़ जाने पर भी उसने रामकुमार के होटने की कोई इच्छा नहीं देखी। तब दोपहर को ही गदाधर घर लौट आया और वहाँ का काम समाप्त हो जाने पर भाईसाहच वापस लौट आवेंगे इस आज्ञा से ५-७ दिन वह दक्षिणे-श्वर गया ही नहीं। फिर भी जब रामकुमार नहीं छोटे तो इसका कारण जानने के हिए पुन: ७ वें या ८ वें दिन गदाधर दक्षिणेश्वर पहुँचा। तब वहाँ उसे विदित हुआ कि बड़े भाई ने वहाँ के पुजारी का पद स्थायीरूप से स्वीकृत कर लिया है। यह सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। हमारे पिता ने शूद्र का दान तक कभी नहीं लिया और भाई शुद्र की चाकरी करने लगे ! यह कैसी बात है। यह सोचकर गदाधर ने रामकुमार से नौकरी छोड्ने के । छिए बहुत विनती की । रामकुमार ने अपने छोटे भाई का कहना शान्ति के साथ सुन लिया और अनेक प्रकार से शास्त्र तथा युक्ति की सहायता से उसे समझाने का प्रयत्न किया, पर सब निष्फल हुआ। अन्त में निश्चय यह हुआ कि राम-कुमार ने यह कार्य उचित किया या अनुचित इस विषय के निर्णय के िरुए चिट्टियां डाली जावें पर चिट्टी में भी 'रामकृमार ने यह उचित किया ' ऐसा ही निकलने पर गदाधर मान गया !

यह तो ठीक हुआ। पर गदाधर के मन में यह प्रश्न उठने लगा कि अब पाठशाला बन्द रहेगी और बड़े भाई दाक्षणेश्वर में रहेंगे, तब हंमें क्या करना होगा। बहुत देर तक विचार करते करते उस दिन घर लौटने

#### श्रीरामरुष्णलीलामृत

के लिए बहुत विलम्ब हो गया। अतः उस दिन वह वहीं रह गया। रामकुमार ने उससे देवी का प्रसाद लेने के लिए कहा पर वह किसी तरह भी उसके लिए राज़ी नहीं हुआ; रामकुमार ने कहा, "गंगा जी के पवित्र जल से पकाया हुआ और वह भी देवी का प्रसाद, फिर तू क्यों नहीं लेता ?" तोभी गदाधर राज़ी नहीं हुआ!। तब रामकुमार ने कहा, "अच्छा, ऐसा कर; कोठी से कच्चा अन्न ले जा और गंगा जी की बालू पर अपने हाथ से रसोई बनाकर खा; तब तो ठींक हो जावेगा ? गंगा जी के किनारे सभी वस्तु पवित्र हो जाती हैं यह तो तुझे स्वीकार है न ?" गदाधर की आहार सम्बन्धी निष्टा उसकी गंगाभिक्त के सामने पराजित हो गई। रामकुमार शास्त्र और युक्ति द्वारा जो न कर सका वह विश्वास और भिक्त से सहज ही हो गया। उस दिन से गदाधर अपने हाथ से रसोई बनाने लगा और दिक्षणेश्वर में ही रहने लगा।

सत्य है श्रीरामकृष्ण की गंगा जी पर अपार भाक्ति थी। गंगा के पानी को वे "ब्रह्मवारि" कहा करते थे। वे कहते थे, "गंगा के किनारे रहने से मनुष्य का मन अत्यन्त पवित्र हो जाता है और उसमें धर्मबुद्धि आप ही आप उत्पन्न हो जाती है। गंगा के उदक को स्पर्श करती हुई बहने वाली हवा गंगा के दोनों किनारे जहां तक बहती है वहां तक की भूमि को पवित्र कर देती है! उस स्थान के रहने वालों के अन्तःकरण में सदाचार, ईश्वरभक्ति, निष्ठा और तपश्चर्या करने की इच्छा गंगा मैया की दया से सदाकाल जागृत रहती है।" बहुत समय तक बातचीत

## रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

कर चुकने के बाद अथवा विषयी लोगों से मिलने के बाद यदि कोई व्यक्ति उनके दर्शन के लिये आता था तो उससे वे कह देते थे, "जा थोड़ासा गंगा जी से पानी पीकर आ जा।" उनसे भेट के लिये किसी घोर विषयासक्त या ईश्वरविमुख मनुष्य को आया हुआ देखकर उसके चले जाने के बाद उसके बैठे हुए स्थान पर व गंगाजल छिड़क देंते थे। प्रातविधि के लिये यदि गंगाजल का उपयोग करता हुआ कोई दिख जाता था तो उन्हें अत्यन्त दुःख होता था।

दिन भर पिक्षयों के कलरवर्ण पंचवटी के सुशोभित उद्यान, गंगा जी का धीर गम्भीर प्रवाह; सुन्दर, भव्य और विशाल देवी का मन्दिर और वहां अहर्निश होने वाली देवसेवा इत्यादि के कारण गदाधर का मन क्रमश: दक्षिणेश्वर में रमने लगा और शीघ्र ही उसे कामारपुकूर की विस्मृति हो गई। उसका सब समय बड़े आनन्द में बीतने लगा।

श्रीरामकृष्ण की उपरोक्त आहारिनिष्ठा देखकर कोई यह कहेगा कि ऐसी अनुदारता तो सर्वत्र दिखाई देती है, फिरं यह अनुदारता श्रीरामकृष्ण में भी थी इसके दारा क्या यह सिद्ध करना है कि ऐसी अनुदारता के बिना आध्यात्मिक उन्नति सम्भव नहीं हैं? इस शंका के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि अनुदारता और अत्यन्त दृढ़ निष्ठा दोनों एक नहीं हैं। अनुदारता का जन्म अहंकार से होता है और अनुदारता रहने पर हम जैसा समझते हैं वही ज्ञान है तथा हम जो करते हैं वही उचित है यह अभिमान होने से मनुष्य प्रगति या उन्नति के मार्ग से श्रष्ट हो जाता है। इसके विपरीत, दृढ़ निष्ठा का जन्म शास्त्र

और आप्तवाक्यों के विश्वास से होता है। दृढ़ निष्ठा के उदय होने से मनुष्य अहंकार के बन्धन से छटकर उन्नति के मार्ग में अग्रसर होता है और क्रम क्रम से सत्य का अधिकारी बन जाता है। निष्ठा के उदय होने पर शुरू शुरू में मनुष्य का बर्ताव अनुद्वार प्रतीत होना सम्भव है। परन्तु आगे चल कर उसके द्वारा उसे अपना मार्ग अधिकाधिक उज्ज्वल दिसने लगता है और उस निष्ठा पर से संकुचित भाव या अनुदारता का आवरण स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में निष्ठा की इतनी महिमा गाई गई है। श्रीराकृष्ण के चरित्र में भी यही बात दिखाई देती है। इससे यह निःसंदेह सिद्ध होता है कि " दृढ़ निष्टा के साथ शास्त्राज्ञा के अनुसार यादि हम आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर हों तभी यथा समय हम उदारता के अधिकारी बनकर शान्तिसुख प्राप्त करं सकेंग; अन्यथा नहीं। " श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, कांटे से ही कांटे को निकालना पड़ता है।" (कण्टकेनैव कण्टकम्।) उसी तरह निष्ठा का अवलम्बन करके ही हमें उदारता प्राप्त कर लेनी चाहिये। शासन और नियम की मानते हुए ही शासनातीत, नियमातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है।

यौवन के आरम्भ में श्रीरामकृष्ण के जीवन में इस प्रकार की असम्पूर्णता देखकर कोई सम्भवतः यह कहे कि "तब फिर उन्हें हम "ईश्वरावतार" क्यों कहें ? मनुष्य ही कहने में क्या हानि हे ? और यदि उन्हें ईश्वरावतार ही कहना है, तो फिर इस प्रकार की असम्पूर्णता को तो पिछा कर रखना ही ठीक है। " इस पर हम यही कहते हैं कि

#### रानी रासमणि और दक्षिणेश्वर

"भाइयो? हमारी भी ज़िन्दगी में एक ऐसा समय था जब हमें इस बात पर स्वम में भी विश्वास नहीं होता था कि ईश्वर नरदेह धारण करके अवतार लेता है, परन्तु 'यह बात सम्भव है' ऐसा जब उन्हीं की कृपा से हम समझने लगे तब हमें यह बात भी विदित हो गई कि नरदेह धारण करने पर देह की असम्पूर्णता के साथ साथ मन की असम्पूर्णता भी ईश्वर को धारण करनी पड़ती हैं। श्रीरामकृष्ण कहा करंत थे, "सोना इत्यादि धातु में बिना कुछ मिश्रण किए गढ़ाई ठीक नहीं होती।" अपने जीवन की असम्पूर्णता उन्होंने हम से कभी भी छिपाकर नहीं रखी और न कभी उन्होंने छिपाने का प्रयत्न ही किया। पर उसी प्रकार बारम्बार हमें यह स्पष्ट बताने में भी कसर नहीं रखी कि "जो राम और कृष्ण हुआं था वही अब जैसे राजा भेष बदलकर नगर देखने निकलता है, वैसे ही (अपनी ओर उंगली दिखाकर) इस शरीर में गुप्तरूप से आया है।" इसी कारण हमें जो जो विदित हैं वे सब बातें तुम्हें बताते हैं। आगे अपनी इच्छा के अनुसार मत स्थिर करने के लिए तुम्हें पूरी स्वतंत्रता है।

# १३-पुजारीपद ग्रहण

#### ( सन् १८५६ )

"हृद्य न रहता तो साधन काल में यह शारीर न टिकता। उसकी सेवा मैं कमी न भूढेँगा।

—श्रीरामऋष्ण

हम कह आये हैं कि देवी की प्राणप्रतिष्ठा के थोड़े ही दिनों के भीतर गदाधर दक्षिणेश्वर में ही रहने के लिए चला गया और वहाँ अपना समय आनन्द से बिताने लगा। उसके सुन्दर रूप, मनोहर आवाज, नम्र और विनययुक्त स्वभाव और इस अल्पावस्था में ही ऐसी धर्मनिष्ठा को देखकर रानी के जामात मथुरबाबू की उस पर अनुकूलता दिखने लगी और कमशः वह उस पर बड़े प्रसन्न रहने लगे। बहुधा ऐसा देखने में आता है कि जीवन में जिनसे हमारा विशेष प्रेम होना रहता है उनकी प्रथम भेंट के समय ही कभी कभी हमारे हदय में उनके प्रति एक प्रकार के प्रेम का आकर्षण होजाता है। शास्त्रों में

# पुजारीपद ग्रहण

इसका कारण पूर्व जनम का संस्कार बतलाया गया है। श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू के इसके बाद के १४ वर्ष के दिव्य और अलौकिक सम्बन्ध को देखते हुए तो यही मानना होगा। अस्तु—

देवी की प्राणप्रतिष्ठा के उपरान्त लगभग एक मास गदाधर शान्त या। उसका कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हुआ था। मथुरबाबू की इच्छा उसे देवी की सेवा में मुख्य पुजारी का सहायक बनाने की थी। रामकुमार से उन्होंने ऐसा कहा भी। परन्तु अपने भाई की मानसिक स्थिति उन्हें पूरी पूरी मालूम रहने के कारण उन्होंने मथुरबाबू से बता दिया कि इसे वह स्वीकार नहीं करेगा। पर मथुरबाबू इतने से शान्त बैठने वाले नहीं थे; फिर भी इस समय उन्होंने कोई आग्रह नहीं किया और वे उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे।

लगभग इसी समय श्रीरामकृष्ण के भावी जीवन से अत्यन्त निकट सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति का दक्षिणेश्वर में आगमन हुआं। वह थे इनकी फुफेरी बहन हेमांगिनी के पुत्र हृद्यराम मुकर्जी \*। शायद यहाँ कोई काम मिल जावे इस उद्देश से वह यहाँ आए थे और यहाँ अपने मामा को रहते देखकर उनके साथ बड़े आनन्द से रहने लगे। श्रीरामकृष्ण और वह समवयस्क ही थे और बचपन से आपस में दोनों का अच्छा परिचय था।

हृदय अच्छे ऊँचे पूरे, सुन्दर और दर्शनीय पुरुष थे। वह नैसे श्रीर से सुदृढ़ और बलिष्ठ थे वैसे ही मन से भी उद्यमशील और

<sup>\*</sup> इनका सम्बन्ध आगे दिए हुए वंशवृक्ष में देखिए।

निडर थे। संकट के समय वह ज़रा भी डाँवाडोल नहीं होते थे और उसमें से निकलने का कोई न कोई मार्ग वह अवस्य निकाल लेते थे।

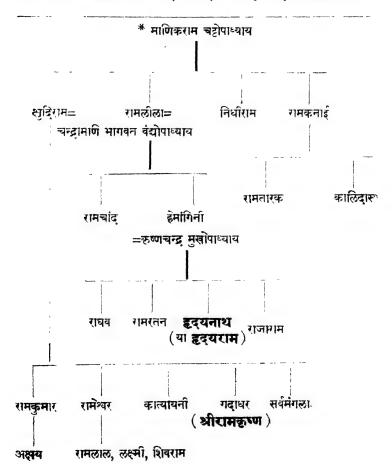

# पुजारीपद ग्रहण

बह अपने छोटे मामा गदाधर पर बड़ा प्रेम करते थे और उनका सुस्ती रसने के लिए वह स्वयं प्रत्येक कष्ट भोगने के लिए सदेव तेयार रहते थे। हृदय में आलस्य का नाम नहीं था। वह सदा किसी न किसी काम में व्यस्त रहा करते थे। हृद्य का स्वभाव कुछ स्वार्थपरायण भी था और उनके अन्तःकरण में भक्तिभाव विलकुल न रहने के कारण परमार्थ की ओर उनका अधिक ध्यान नहीं था। उनकी स्वार्थपरता का समूल नाश कभी नहीं हुआ। पीछे पीछे उनमें कुछ भावकता और नि:स्वार्थ बुद्धि दिखने लगी, पर वह केवल श्रीरामक्रष्ण की दिव्य संगति का परिणाम था। शरीर के लिए आवश्यक आहार विहार आदि विषयों से सम्पूर्ण उदासीन, सर्वदा विचारशील और स्वार्थगंधशून्य श्रीरामकृष्ण के लिए हृदय के समान उद्योगी, साहसी, श्रद्धावान और प्राणी से अधिक प्रेम करने वाले सहायक की अध्यञ्चकता थी। सम्मव है श्री जग-दम्बिका ने इसी हंतु श्रीरामकृष्ण के साधनकाल में हृदय को उनके पास भेज दिया हो; इसे कौन जानतः है ! पर यह बात अवस्य है कि यदि हृदय न होते तो साधनकाल में श्रीरामकृष्ण के श्रीर का टिकना असम्भव हो जाता । इसी कारण उनका नाम श्रीरामक्रष्ण के चरित्र में अमर हो गया है आर हम सब के लिए हृदयराम पूज्य हो गये हैं।

हृदय जब दक्षिणेश्वर आए तब गदाधर का २१ वाँ वर्ष आरम्भ हुआ था। हृदय के आ जाने से गदाधर के दिन बड़े ही आनन्द से बीतने लगे। दोनों ही स्नान-सन्ध्या, उटना-बैठना सब ब्यवहार एक साथ ही करते थे। हृदय अपने मामा की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करते

थे और उनके बाहरी निरर्थक और निष्कारण बर्ताव के सम्बन्ध में भी व्यर्थ पूछताछ नहीं करते थे और न उन्हें उसके विषय में कुछ उत्सुकता ही थी। गदाधर को ऐसा स्वभाव बड़ा अच्छा लगता था, इसी कारण हृदय इन्हें अत्यन्त प्रिय लगने लगे।

हृदय हम लोगों से कई बार कहा करते थे कि "इस समय से श्रीरामकृष्ण के प्रति मेरे हृदय में अद्भत प्रेम और आकर्षण उत्पन्न हों। गया। में सदा छाया के समान उनके साथ रहने लगा। उन्हें छोड़कर कहीं भी जाने का मन नहीं होता था। वे यदि पाँच मिनट भी आँखों से ओझल होते थे ता पेरा मन बड़ा अज्ञान्त हो उठता था। हमारे सभी व्यवहार एक साथ ही हुआ करते थे। केवल मध्याद्ध में कुछ समय के लिए हम दोनों अलग होते थे; क्योंकि उस समय वे सीधा ले जाकर पंचवटी के निचे रसोई बनाते थे और मैं देवी का प्रसाद ही पाया करता था। उनकी रसोई की सभी तैयारी मैं ही कर देता था। वे अपने हाथ से बनाकर खाते थे. तथापि वहाँ का भोजन ग्रहण करना बहुत दिनों तक उन्हें उचित न जँचा। उनकी आहार सम्बन्धी निष्ठा इतनी प्रबल थी ! दोपहर को वे भोजन स्वयं बनाते थे और रात को देवी का प्रसाद ही ग्रहण करते थे। पर कई बार इस प्रसाद को खाते समय उनकी आँसों में पानी आ जाता था और रोते रोते वे जगदम्बा से कहते थे, "माता ! मुझे ढीमर का अन्न क्यों खिलाती हो ? "

श्रीरामकुष्ण स्वयं इस विषय में कभी कभी कहते थे, " ढीमर का अन्न साने के कारण मन में बड़ा बुरा लगता था। गरीब, कंगाल, भिसासी

#### पुजारीपद प्रहण 🦠

भी पहले पहले 'ढीमर का मन्दिर' कहकर वहाँ भीख नहीं लेते थे। पका हुआ अन्न कोई लेनेवाला न मिलने के कारण कई बार सब का सब जानवरों को खिला दिया जाता था या गंगा जी में डाल दिया जाता था।

हमने सुना है कि श्रीरामकृष्ण ने वहाँ बहुत दिनों तक हाथ से पकाकर नहीं खाया। इससे ऐसा मालृम होता है कि देवी के पुजारी होते तक ही वे अपने हाथ से रसोई बनाकर खाते रहे होंगे। वे दक्षिणेश्वर में आने के दो तीन मास के भीतर ही पुजारी हो गये थे।

हृद्य जानते थे कि मामा का मेरे ऊपर बड़ा प्रेम हैं। श्रीरामकृष्ण के सभी व्यवहार उनके सामने ही होते थे, पर उन्हें केवल एक
वात बहुत दिनों तक समझ में नहीं आई। वह यह थी—वह जिस समय
अपने बड़े मामा रामकुमार को कुछ मदद देने में लगे रहते या दोपहर को
भाजन के उपरान्त कुछ विश्राम लेते होते या संध्या समय जब वह
आग्ती देखने में मम्न रहते तब गदाधर उनको वैसे ही छोड़कर
कहीं गायब हो जाता था। हृद्य उसे बहुत हूँढ़ते थे पर पाते नहीं थे,
ओर घंटे-डेढ़ घंटे के बाद लौट आने पर "मामा आप कहाँ थे?" यह
प्रश्न करने से व स्पष्ट कुछ भी नहीं बताते थे; "इधर ही था" ऐसा कह
देते थे। बहुत दिनों तक ताकते रहने से एक बार श्रीरामकृष्ण पंचवटी
की ओर से लौटते हुए दिसाई दिए तब हृद्य ने अन्दाज़ लगाया कि ये
शौच के लिए गये होंगे। तब से उसने इस विषय में आधिक जाँच
नहीं की।

हृद्य कहते थे कि एक दिन मामा की इच्छा हुई कि शिवमृतिं बनाकर उसकी पूजा करें। बचपन से ही उन्हें उत्तम मृर्ति बनाना आता था। इच्छा होते ही उन्होंने गंगा जी की मृत्तिका लेकर नन्दी और शिव दोनों की सुन्दर प्रतिमाएँ बना हीं और उनकी पूजा में व निमग्न हो गए। इतने में ही वहाँ मथुरबाब सहज ही आ पहुँचे और इतनी तनम-यता से मामा क्या कर रहे हैं यह देखते देखते उनकी दृष्टि इन प्रति-माओं पर पड़ी। मूर्ति थी तो छोटी पर बहुत उत्तम वनी थी। यह मूर्ति मामा ने ही तेयार की है यह सुनकर मथुरबाबू को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूजा होने के बाद उस मूर्ति को मुझसे लेकर उन्होंने पुनः वारीकी के साथ देखा और बंड कुतृहल से उस मृतिं को गनी के पास भी देखने के लिए भेज दिया । उसे देखकर रानी को भी अचरज मालुम हुआ । गदाघर की नौकर रखने की इच्छा उन्हें बहुत दिनों से थी। आज उसके इस नये गण को देखकर उनकी वह इच्छा और भी बढ़ गई और रामकुमार के द्वारा उन्होंने उससे नौकरी करने के लिए दुवारा पुछवाया; परन्तु गदाधर ने " एक भगवान् के सिवाय मुझे इसरे किसी की नौकरी नहीं करना है " यह स्पष्ट उत्तर दे दिया। नौकरी चाकरी के सम्बन्ध में इसी प्रकार का मत कई बार हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है। साधारणतः स्थिति ठीक रहते हुए नौकरी करना मनुष्य के लिए वे हीनता समझते थे! अपने बाल-भक्तों में से एक ( निरंजन ) की नौकरी का समाचार सुनकर वे बोल उठे, " उसकी मृत्यु की वार्ता सुनकर मुझे जितना दु:स न होता, उतना उसके नोकरी स्वीकार करने की बात सुनकर हुआ है। " कुछ दिनों

# पुजारीपर्दं ग्रहण

बाद जब उससे भेंट हुई तब उन्हें विदित हुआ कि गरीबी के कारण उसकी वृद्धा माता की ठीक व्यवस्था ठीक नहीं हो सकी थी और इसी कारण उसने नौकरी कर ही। तब उन्हें वड़ा आनन्द हुआ और उसके शरीर और मँह पर हाथ फेरते हुए उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, "कोई हर्ज़ नहीं? ऐसी अवस्था में नौकरी करने से तुझें कोई दोष नहीं लगेगा; पर यदि अपनी माता के लिए नहीं, स्वयं अपने ही कारण नौकरी स्वीकार करके त यहाँ आता, तो मुझे तुझको स्पर्श भी करते नहीं वनता! तभी तो मैंने कहा था कि "मेरे निरंजन में तो किंचित् भी अंजन (दोष या दाग) नहीं है और उसने यह बला कहाँ से बटोर ली?" निरंजन के प्रति ये उद्गार सुनकर अन्य लोगों को बढ़ा विस्मय हुआ। एक ने कहा भी-" महाराज, आप नौकरी को इतनी दृषित मानत हैं पर बिना नोकरी के गृहस्थी चले कैसे ? " श्रीरामकृष्ण बोले-" जिन्हें नौकरी करना हो वे ख़शी से करें; मैं सभी को नौकरी करने से नहीं रोकता। (बाल भक्तों की ओर इशारा करके ) मेरा कहना केवल इन्हीं के लिए हैं। इनकी बात अलग है और तम लोगों की बात अलग है। " आध्यात्मिक उन्नति और नौकरी का संयोग कभी नहीं हो सकता, यही उनका निश्चित मत था। इसी कारण वे बाल भक्तों को ऐसा उपदेश देते थे।

बड़े भाई से मथुरबाबू की इच्छा जान ठेने के बाद गदाधर मथुर-बाबू के सामने आने या उन्हें दिखाई देने का अवसर टाठने लगा; क्योंकि जैसे सत्य और धर्म के पाठन करते समय वह किसी के लिहाज़ या मुख्वत में नहीं पड़ता था उसी प्रकार किसी को व्यर्थ कष्ट देने में

भी उसे प्राणसंकट मालूम होता था। उसी प्रकार मन में बिना कोई आशा रखे गुणी व्यक्तियों के गुण का आदर करना और मानी व्यक्ति को सरल चित्त से मान देना उसका स्वभाव ही था। इसी कारण मन्दिर का पुजारी-पद ग्रहण करने या नहीं करने का स्वयं निश्चय करने के पूर्व मथुरबावू के प्रश्न का यदि में अप्रिय उत्तर दे दूँ तो उन्हें बुरा लगेगा और मेरे लिए भी अच्छा नहीं दिखेगा यही सोचकर वह मथुरबावू को टालने लगा। इधर दक्षिणेश्वर में जैसे जैसे अधिक समय बीतने लगा वैसे वैसे उसके मन में यह विचार आने लगा कि मुझे यहीं रहने को मिले तो ठीक हो और वह स्थान उसे अधिकाधिक प्रिय हो चला। इसी कारण उसने अपना विचार निश्चित न हुए बिना मथुरबावू से दूर रहने की ही सोची।

परन्तु जिस बात से वह डरता था वह एक दिन सहज ही सामने आ पड़ी। उस दिन मथुरवाबू देवी के दर्शन के लिए आये थे। उन्होंने दूर से ही गदाधर को देखा और उसे बुलवा भेजा। हृदय साथ में ही थे। मथुरवाबू को देखते ही गदाधर उन्हें टालकर दूसरी ओर जाने के विचार में था। इतने में ही नौकर ने आकर कहा, "बाबूसाहब आपको बुला, रहे हैं।" उनके पास जाने के लिए गदाधर की अनिच्छा देखकर हृदय बोल उठे, "मामा शबाबू बुलाते हैं, चिलये न वहाँ ?" गदाधर बोला "वहाँ जाकर क्या करना है ? वे मुझसे यहाँ नौकरी करने के ही विषय में कहेंगे।" हृदय बोले, "तो उसमें हानि क्या है ? बड़ों के आश्रय में रहने से बुराई कौनसी है ?" गदाधर बोला, "जन्म भर नौकरी करने

#### पुजारीपद ग्रहण

की मेरी जुरा भी इच्छा नहीं है। इसके सिवाय यहाँ नौकर हो जाने पर देवी के गहनों के लिए जवाबदार रहना होगा और उस तरह का झंझट मुझसे नहीं हो सकेगा; तथापि यदि तुम यह जवाबद्वारी स्वीकार करते। हो तो नौकरी करने में मुझे कोई हुर्ज़ नहीं है।" हृदय तो नौकरी की खोज में ही वहाँ आये थे। उन्होंने गदाधर का कहना बड़े आनन्द से र्स्वाकार कर लिया और वे दोनों मथुरबाबू के पास गये। गदाधर के अनुमान के अनुसार मथुरबाबू ने उससे नौकरी के विषय में ही पृछा । गदाधर ने अपना कहना स्पष्ट बता दिया और मथुरबाबू ने भी उसे स्वीकार कर लिया। तुरन्त ही उसी दिन उन्होंने गदाधर को देवी के वेषकारी पद पर नियुक्त कर दिया और हृदय को उसका और रामकुमार का सहायक बना दिया (१८५६)। अपने भाई को नौकर होते देखकर रामकुमार निश्चिन्त हो गए। इस प्रकार देवी की प्राणप्रतिष्ठा होने के तीन मास के भीतर ही गदाधर ने वहाँ का पुजारी-पद स्वीकार कर िलया। पूजा के समय की उसकी तन्मयता, अन्य समय का उसका सरल व्यवहार, उसके सुन्दर स्वरूप और उसकी मधुर आवाज़ को देखकर मथुरबाबू के मन में उसके प्रांति उत्तरोत्तर आदर और प्रेमः बढने लगा।

उसी वर्ष जनमाष्टमी के दूसरे दिन श्रीराधागोविंद जी के पुजारी. क्षेत्रनाथ के हाथ से गोविन्द जी की मूर्ति निचे फर्श पर गिर पड़ी और उसका एक पैर भंग हो गया। पुजारी को भी चोट लगी। चोट. तो वह भूल गया पर मथुरबाबू के भय से काँपने लगा। खाण्डित मूर्ति.

की पूजा करना शास्त्र में निषिद्ध है; अतः अब इसके लिए उपाय कीनसा है? मथुरबाबू ने शास्त्रज्ञ पण्डितों की सभा भराई और उनसे राय ली। सभा में सब्देन यही कहा कि भग्न मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर नई मूर्ति की स्थापना की जावे। पर वह मूर्ति बहुत मनोहर थी; पण्डितों के निर्णय के अनुसार उसे फेंक देना पड़ेगा इस विचार से मथरबाब को दु:ख हुआ। परन्तु उनके मन में एक विचार आया कि देखें बाबा ( श्रीरामक्कष्ण को वे बाबा कहा करते थे ) इस विषय में क्या कहते हैं। श्रीरामकृष्ण से पूछते ही वे बाले, " रानी के जमाइयों में से यदि किसी को चांट लगकर पैर टूट जावे ता क्या उस वह फेंक देशी और उसके स्थान में दूसरे को बेटा दंगी, या उसी के पैर की दुरुस्त करने की व्यवस्था करेगी ? यहाँ भी वैसा ही करना चाहिए।" वाबा के इस निर्णय को सुनकर मथुरवाबू और अन्य लोग चिकत हो गये और उन्हें बडा आनन्द हुआ। इतनी सरल सी बात । किसी को कैसे नहीं सूझी ? इतने समय तक जिस मृर्ति का गोविन्द जी के दिव्य अविभाव से जीवित मानते थे और उसी प्रचार की दृढ़ श्रद्धा और विश्वास सब होग मन में रखते थे, क्या आज उसी मृति के पैर टुटते ही वह सब उसीके साथ नष्ट हो गया ? इतने दिनों तक जिस मूर्ति का आश्रय लेकर श्री भगवान की पूजा करकें उसके प्रति अपने हृद्य की भक्ति और प्रेम अर्पण किया करते थे वह सब क्या उस मूर्ति के एक पैर के टूटते ही सच्चे भक्त के हृदय में से नष्ट हो जावेगा ? अथवा भक्त का प्रेम क्या मूर्ति के ही आकार का होता है ? और उस मूर्ति के अवयव में थोड़ा बहुत अन्तर पड़ते ही क्या उसी मात्रा में वह प्रेम भी कम हो जाया

## पुजारीपद ग्रहण

करता है ? उन पण्डितों में से कुछ को तो श्रीरामकृष्ण का निर्णय मान्य हुआ पर कुछ को नहीं। मथुरबाबू ने बाबा का निर्णय मान छिया। श्रीरामकृष्ण ने उस ट्रंट हुए पैर को इस खूबी के साथ जोड़ दिया कि उस मृतिं का पेर ट्रा है या नहीं यह किसी के ध्यान में भी नहीं आ सकता था। मृतिं मंग होने का पता पाते ही मथुरबाबू ने एक नई मृतिं तयार करने के छिए एक कारीगर से कह दिया था। नई मृतिं आने पर वह वहीं राधागोविंद के मन्दिर में ही एक बाजू में वैसी ही रख दी गई और पुरानी ही मृतिं की पुनः प्राणप्रतिष्ठा कर दी गई। वह दूसरी मृतिं वहाँ अभी भी वेसी ही रखी हुई है। मथुरबाबू ने क्षेत्रनाथ को काम से अलग कर दिया और उसके स्थान में गदाधर की नियुक्ति कर दी और हदय रामकुमार के हाथ के नीचे रख दिया गया।

हृद्य कहता था, "मामा की पूजा एक द्रीनीय वस्तु थी। जो उसे देखता था वही मुग्ध हो जाता था। उसी तरह उनका गायन भी था। उसे जो सुनता था वह कभी नहीं भूछता था। उनके गायन में उस्तादी टंग या हाथ आदि का हिळाना नहीं होता था। उसमें रहती थी केवळ ताळ-ळय की विशुद्धता और गायन के पद में वर्णित विषय के साथ तन्मयता, जिसके कारण सुनने वाळे का हृद्य भी उनकी मधुर आवाज से हिळ जाता था और वह उस पद के भाव में तन्मय हो जाता था। भाव ही संगीत का प्राण है, यह बात उनका गायन सुनकर निश्चय हो जाती थी और ताळ-ळय की विशुद्धता हुए बिना यह

#### थीरामकृष्ण**लीलामृ**त

भाव यथोचित रीति से प्रकट नहीं होता यह बात भी दूसरों के गायन की तुलना करने से मालूम हो जाती थी। रानी रासमणि को इनका गायन बड़ा प्रिय था और जब जब वे देवी के दर्शनार्थ आती थीं तब तब इनसे गायन सुना करती थीं।

इनके गीत इतने मधुर होने का एक और भी कारण है। व गाते समय इतन तन्मय हो जाते थे कि उन्हें इसरे को गाना सुनाने का ध्यान ही नहीं रह जाता था। जिस पद को वे गांते थे उसीके विषय में ऐसे मग्न हो जाते थे कि किसी दूसरी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता था। अत्यन्त भक्तिपूर्वक गाने वाले भी श्रोतागणों से थोडी बहुत प्रसंशा पाने की इच्छा तो रखते ही हैं ! पर श्रीरामकुष्ण में यह बात नहीं थी। यदि उनके गायन की प्रसंशा किसी ने की तो व सचमुच यही समझते थे कि उस पद के विषय की ही प्रशंसा की जा रही ंहै, न कि उनकी आवाज की ! हृद्य कहते थे, " देवी के सामने बैठकर पद, भजन आदि गाते समय उनकी आँखों से लगातार अश्रधारा बह चलती थी और उससे उनका वक्षःस्थल भीग जाता था। पूजा में वे ऐसे तन्मय हो जाते थे कि उस समय यदि वहाँ कोई आ जावे या पास में खड़ा हो जावे, तो उनको उसका भान नहीं होता था।" श्रीरामक्रुष्ण स्वयं कहते थे कि "अंगन्यास इत्यादि करते समय वे -मन्त्र उज्ज्वल अक्षरों में मेरे शरीर पर मुझे प्रत्यक्ष दिलाई देते थे। सर्पाकार कुण्डलिनी शक्ति के सुषुम्ना मार्ग से सहस्रार कमल की ओर ं जाते समय शरीर के जिस जिस अङ्ग को छोड़कर वह आगे जाती

## पुजारीपद प्रहण

थी उस उस अङ्ग का तत्काल निष्पंद, बिधर और मृतवत् होना मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होता था। पूजापद्धित के विधान के अनुसार—ं "रं इति जलधारया विद्यानकारं विचिन्त्य—" अर्थात् अपने को चारों ओर पानी की धारा से घेरकर पूजक "अपने चारों ओर अब अग्नि का घेरा हो गया है, अतः कोई भी विग्न उस स्थान में अब नहीं आ सकता" ऐसा चिन्तन करे—इत्यादि मन्त्रों का उच्चारण करते समय मुझे यह प्रत्यक्ष दिखता था कि अग्नि देव ने अपनी शत जिह्वाओं से मुझे घेरकर एक परकोट ही तैयार कर दिया है जिससे कोई भी विग्न भीतर प्रवेश नहीं कर सकता।" हृदय कहता था—" पूजा के समय के उनके तेजःपुंज शरीर और तन्मयता को देखकर दर्शक लोग आपस मं कहते थे कि साक्षात् ब्रह्मण्य देव ही नरदेह धारण करके पूजा तो नहीं कर रहा है ?" अस्तु—

दक्षिणेश्वर की नौकरी कर लेने पर रामकुमार का आर्थिक कष्ट तो कुछ कम हो गया पर अपने छोटे भाई की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई उदासीनता और निर्जनप्रियता से उन्हें बड़ी चिन्ता होने लगी। इसका किसी विषय में उत्साह न रहना और हृदय के अतिरिक्त अन्य किसी से बहुत बोल चाल भी न करना इत्यादि बातों से रामकुमार सोचने लगे कि शायद इसे घर की और माता की याद अधिक आने के कारण यह इस प्रकार उदास रहता है। पर कितने ही दिन बीत जाने पर भी उसके मुँह से घर जाने की बात ही नहीं निकलती थी; और यह देखकर उसके स्वभाव में ऐसा परिवर्तन होने का कोई कारण रामकुमार की समझ

में ही नहीं आता था। इसके बाद मथुरबाबृ ने जब उसे (गदाधर को ) पुजारी के पद पर नियुक्त कर दिया तब रामकुमार को कुछ अच्छा लगा। इधर रामकुमार की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और उन्हें बारम्बार यही चिन्ता रहती थी कि कहीं बीच में ही उनका निधन हो गया तो उनके कुटुम्ब का क्या हाल होगा। इसी कारण छोटे भाई को पुजारी का सब काम पूरा पूरा सिखाकर उसे अपने बाद चार पैसे कमाने योग्य बनाने की चिन्ता वह करते थे। इसी इरादे से रामकुमार ने गदाधर को देवी की पुजा, चण्डीपाठ आदि सिखठाना शुरू किया। गदाधर ने अपनी अलोकिक स्मरणशक्ति के कारण इन सब बातों को तुरन्त ही सीख लिया और पूजा के समय इनका उपयोग करना भी प्रारम्भ कर दिया। यह देखकर रामकुमार को अच्छा लगा और मथुर-बाव़ की सम्मति से गदाधर को श्री देवी की पूजा करने के लिए कहकर वे स्वयं श्रीराधागोविन्द जी की पूजा करने लगे। शक्ति-दीक्षा लिये बिना देवी की पूजा करना अनुचित समझकर गदाधर ने श्री केनाराम भट्टा-चार्य नामक एक शक्ति-उपासक और उच्च श्रेणी के साधक से शक्ति की दीक्षा हे ही। ऐसा कहते हैं कि शक्ति की दीक्षा होते ही गदाधर को भावावेश प्राप्त हो गया । उसकी असाधारण भक्ति देखकर केनाराम को भी बहा आनन्द हुआ था और उन्होंने उसे प्रसन्न चित्त से आशी-र्वाद् दिया।

तदनन्तर कुछ दिनों बाद रामकुमार ने इरादा किया कि मथुरनाथ से कहकर हृदय को अपने स्थान में नियुक्त करके कुछ समय के लिए

#### पुजारीपद ग्रहण

अपने घर हो आऊँ। परन्तु कारणवश वे घर नहीं जा सके। एक दिन् वे किसी काम के लिए कलकत्ता के उत्तर में श्यामनगर को गए हुए थे। वहीं अकस्मात् उनका स्वर्गवास हो गया। यह सन् १८५७ की बात है। रामकुमार देवी के पुजारी के पद पर लगभग एक वर्ष तक रहे।

# १४-व्याकुलता और प्रथम दर्शन

" छजा, घृणा, भय—इन तीन के रहते हुए ईश्वरछाम नहीं होता।"

" अत्यन्त व्याकुछ होकर ईश्वर की पुकार करेा, तब देखो मला ईश्वर कैसे दर्शन नहीं देता ?"

"पानी में डुबा दिए जाने पर ऊपर आने के लिए प्राण मैसे व्याकुल हो उठते हैं उसी तरह ईश्वर-दर्शन के लिए हो जावे, तमी उसका दर्शन होता है।"

"सती का प्रेम पति पर, माता का प्रेम बालक पर और विषयी मनुष्य का प्रेम विषय पर (जिस तरह होता है) इन तीनों प्रेमों को एकत्रित करके ईश्वर की ओर लगाने से उसका दर्शन पा सकते हैं।"

" अरे भाई ! ईश्वर को साक्षात् देख सकते हैं ! अभी तुम और हम जैसे गप्पें छगा रहे हैं उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से

# व्याकुलता और प्रथम दर्शन

ईंश्वर से बातचीत कर सकते हैं ! मैं सत्य कहता हूँ ! आपथपूर्वक कहता हूँ !"

" ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुन्नता—अधिक नहीं तीन ही दिन—नहीं केवल २४ घंटे—मन में टिकाओ कि उसका दर्शन होना ही चाहिए !"

**—**श्रीरामकृष्ण

पिवृतुल्य रामकुमार की मृत्यु से गदाधर को अत्यन्त दुःख हुआ। रामकुमार उससे २१ वर्ष से बड़े थे और पिता की मृत्यु के बाद गदाधर को उन्होंने ही छोटे से बड़ा किया था। उसे अपने पिता की याद न आने पाए इस सावधानी को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने उसका लालन किया था।

रामकुमार की इस तरह अचानक मृत्यु हो जाने से गदाधर संसार से और भी उदासीन हो गया और सदा देवी की पूजा और ध्यान में ही मग्न रहने लगा। मनुष्य को ईश्वर का दर्शन होना यथार्थ में सम्भव है या नहीं इस विचार के सिवाय दूसरा विषय उसको सूझता ही नहीं था। हम इतनी व्याकुलता से पुकारते हैं; क्या उसे सुनने वाला यथार्थ में कोई है ? क्या हमारी पूजा ग्रहण करने वाला कोई है ? क्या सचमुच

#### श्रीरामरुग्णलीलामृत

इस संसार का कोई नियन्ता है ? अब ये ही विचार उसके मन में निरन्तर घूमने लगे ओर अब इस समय से वह देवी के पास तन्मयता में बैठकर अपने दिन बिताने लगा। बीच बीच में वह रामप्रसाद, कमलाकान्त इत्यादि भक्तों के भजन देवी को सुनाता था ओर प्रेम तथा भक्ति से विह्वल होकर अपनी देह की सुध भी भूल जाता था। इसी समय से उसने गणें लगाना भी बिलकुल बन्द कर दिया और दोपहर के समय देवी के मन्दिर का दरवाजा बन्द होने पर सब लोगों से दूर पंचवटी\* के समीप के जंगल में जाकर जगन्माता के चिन्तन में अपना सब समय व्यतीत करने लगा।

हृद्य को अपने मामा का इस प्रकार उदासीन बर्ताव पसन्द नहीं आया, पर वह कर ही क्या सकते थे? उसके जो मन में आवे उसे निडर होकर बेधड़क करने के स्वभाव से वह परिचित थे; इस कारण यह बात उन्हें पूर्ण शिति से मालूम थी कि इसमें मेरा कोई उपाय नहीं चल सकता। पर दिनोंदिन उसके स्वभाव में अत्याधिक परिवर्तन होते देखकर एकआध बात कभी कभी उससे बिना बोले हृद्य से रहा नहीं जाता था। रात के समय सब की नींद लग जाने के बाद मामा उठकर कहीं चले जाया करते थे, अतः उन्हें बड़ी चिन्ता मालूम होती थी; क्योंकि दिन भर पूजा इत्यादि का श्रम और रात का जागरण और फिर आहार में भी कमी! इन सब बातों को देखते हुए मामा के स्वास्थ्य बिगड़ने की पूरी शंका थी। हृद्य इसका कोई उपाय ढूंढ़ने में व्यग्न थे।

<sup>\*</sup> काली मन्दिर के अहाते में एक स्थान । वहाँ अश्वस्थ, बिस्व, बड़, अशोक और आँवला ये पाँच पेड़ पास पास लगे हुए हैं।

# व्याकुलता और प्रथम दर्शन

पंचवटी के आसपास की जमीन आज के समान उस समय सपाट नहीं थी। उसमें जगह जगह गहुं थे और सारी जगह जंगल झाड़ी से ढकी हुई थी। एक तो कबस्तान, उसमें भी चारों ओर उँची नीची जगह जो गहुं और झाड़ियों के कारण अधिक भयानक हो गई थी; इस कारण वहाँ दिन में भी कोई नहीं जाता था। और कोई गया भी तो वह जंगल में नहीं जाता था। फिर रात की तो बात ही छोड़िये? भूत जेतों के डर के मारे उधर जाने का कोई नाम भी नहीं लेता था। उस जंगल में आँवले का एक पेड़ था। उस आँवले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी सपाट ज़मीन थी। उसके चारों ओर बहुत सी झाड़ी थी और जंगल बढ़ जाने के कारण उस पेड़ के नीचे बैठने वाले मनुष्य को जंगल के बाहर का कोई आदमी देख भी नहीं सकता था। गदाधर रात के समय इसी स्थान में बैठकर ध्यान, जप आदि करता था।

एक रात्रि को नित्य नियम के अनुसार इसी स्थान में जाने के?

उिए गदाधर चला। हृदय भी उठे और उसको बिना जनाये उसके

पीछे पीछे हो लिए। वहाँ पहुँचकर गदाधर के ध्यान करने के किए
बैठते ही उसको डराने के लिए बाहर से ही हृदय उस ओर ढेले, पत्थर
फेंकने लगे। बहुत समय हो चुका तोभी गदाधर बाहर नहीं निकला,
इससे वह स्वयं थककर घर लौट आए। दूसरे किन उन्होंने पूछा,

"मामा, रात को जंगल में जाकर आप क्या करते हैं?" गदाधर ने
उत्तर दिया, "वहाँ आँवले का एक पेड़ है। उसके नीचे बैठकर जप,

ध्यान करता हूँ। शास्त्र का वाक्य है। कि आँवले के पेड़ के नीचे ध्यान करने से इच्छित फळ प्राप्त होता है। "यह सुनकर हृदय चुप हो गए।

इसके बाद कुछ दिनों तक गदाधर के वहाँ जाकर बैठते ही ढेले. पत्थर पड़ने शुरू हो जाते थे। इसे हृदय का ही काम जानकर गदाधर उस ओर ध्यान तक नहीं देता था। उसे हराने के प्रयत्न को सफल न होते देखकर हृदय को अब आगे क्या करना चाहिए यह नहीं सुझा । एक दिन गदाधर के वहाँ पहुँचने के पूर्व ही हृदय जंगल में जाकर अपने मामा की राह देखने लगे । थोडी दंर में गदाधर भी वहाँ आया और अपनी कमर की धोती और गले से जनेक अलग रखकर उसने ध्यान करना प्रारम्भ कर दिया । यह देखकर हृदय को वडा विस्मय हुआ और तुरन्त ही उनके सामने जाकर कहने लगे—" मामा, यह क्या हैं ? आप पागल तो नहीं हो गये ? ध्यान करना है तो कीजिये, पर ऐसे नग्न न होइये ! " दस पाँच बार पुकारने पर गदाधर को अपनी देह का भान हुआ और हृदय के प्रश्न की सुनकर बोले, "तुझे क्या मालूम है ? इसी तरह पाश्मुक्त होकर ध्यान करने की विधि है। छजा, घूषा, भय, कुल, शील, जाति, मान, आभिमान इन अप्टपाशों से मनुष्यः जन्म से ही बँधा रहता है। जनेऊ भी 'में ब्राह्मण हुँ, मैं सब से श्रेष्ट हूँ 'इप अभिमान का चोतक होने के कारण एक पाश ही है। जग-न्माता के ध्यान के समय ये सब पाश अलग फेंककर ध्यान करना पड़ता है इसिल्टिए मैं ऐसा करता हूँ। ध्यान समाप्त होने पर लौटते समय मैं पुनः धोती पहिन लुँगा और जनेऊ गले में डाल लुँगा।" यह

# व्याकुलता और प्रथम दर्शन

विधि हृद्य ने कहीं नहीं सुनी थी, पर वह इसके बाद और कुछ नहीं बोल सके और अपने मामा को उपदेश की दो चार बातें सुनाने का सब इरादा उनके मन ही में रह गया।

यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है; क्योंकि उसे जान छेने पर श्रीरामकृष्ण के अगले चित्र की कई बातों का मर्म सहज ही समझ में आ जाएगा। उपरोक्त बातों से पाउकों के ध्यान में यह बात आ ही गई होगी कि अष्टपाशों का मन से त्याग करने का प्रयत्न वे कर रहे थे। यही नहीं, शरीर से भी इनका त्याग करने का वे प्रयास करते थे। आगे भी कई प्रसंगों पर उनको यही मार्ग स्वीकार करते हुए आप देखेंगे।

अहंकार का नाश करके अपने में यथार्थ नम्रता लाने के लिए उन्होंने अत्यन्त मेले स्थान (शौचकूप इत्यादि) को भी अपने हाथों से झाड़कर साफ किया। "समलोष्टाइमकांचन" हुए बिना शारीरिक सुख की ओर से हटकर मनुष्य का मन ईश्वर के चरणों में स्थिर नहीं हो सकता। इस विचार से कुछ सिक्के और ढेले हाथ में लेकर वे सोने को मिट्टी और मिट्टी को सोना कहते हुए दोनों को गंगा जी की धारा में फेंक दिया करते थे।

" सभी जीव शिवस्वरूप हैं " यह भावना हृद करने के लिए काली के मन्दिर में भिसारियों की पंगत उठने के बाद उनके जूठे अन्न को देव-प्रसाद मानकर वे अपने मस्तक पर धारण करते थे और उसीमें

### थीरामकृष्णलीलामृत

से थोड़ा सा सा भी छेते थे। तत्पश्चात् सब पत्तलों को इकट्टा करके सिर पर उठाकर वे स्वयं गंगा जी में डाल आते थे और पंगत की जगह को झाड़ बुहारकर गोबर पानी से छीप डालते थे तथा इस भावना से अपने को धन्य मानते थे कि अपने इस नश्बर शरीर से इतनी तो शिव-सेवा बन सकी।

उनके सम्बन्ध में ऐसी बहुतेरी बातें कही जा सकती हैं। इन सब प्रसंगों से स्पष्ट दिखता है कि ईश्वरलाभ के मार्ग के प्रतिकृल विषयों का त्याग केवल मन से ही करके वे ज्ञान्त नहीं बैठते थे; वरन स्थूल रूप से उन सब का त्याग वे पहिले ही कर देते थे अथवा अपनी इन्द्रियों और शरीर को उन विषयों से जितनी दूर हो सके उतनी दूर रखकर उनसे उनके विरुद्ध बर्ताव वे जान बूझकर कराते थे। ऐसा दिखता है कि उनके इन कार्यों से उनके मन में से सभी पूर्वसंस्कार समूल नष्ट होकर उनके स्थान में उनके विपरीत संस्कार उत्पन्न होकर इतने सुदृढ़ हो जाते थे कि उनसे पुनः कोई असत्कार्य होना असम्भव हो जाता था।

हम लोग पूर्वसंस्कार नष्ट करने के सम्बन्ध में इतने उदासीन रहते हैं कि हमें श्रीरामकृष्ण की इन कियाओं की आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती। सम्भव है कोई यह कहे कि "अपवित्र स्थान को झाड़ू देना, सुवर्ण को मिट्टी और मिट्टी को सुवर्ण कहना, भिसारियों की जूठन साना इत्यादि व्यवहार उन्हींके मन का निकाला हुआ साधनमार्ग है और इस प्रकार के अश्रुतपूर्व उपायों के अवलम्बन द्वारा

# व्याकुलता और प्रथम दर्शन

जो फल उन्हें प्राप्त हुआ, क्या वह उन्हें उनकी अपेक्षा सरल उपायों से प्राप्त नहीं हो सकता था?" इसके सम्बन्ध में हमारा यही कहना है कि " इस प्रकार के बाह्य अनुष्ठानों का अवलम्बन किए बिना केवल मन से ही सभी विषयों का त्याग करके रूप रसादि विषयों से पूर्ण विमुख होकर आज तक कितने मनुष्यों ने अपने मन को सोलह आने ईश्वरचिन्तन में तन्मय करने में सफलता प्राप्त की है? मन यदि एक मार्ग से और शरीर उसके विपरीत दूसरे मार्ग से जाने लगे, तो किसी भी महत्त्व के काम में सिद्धिलाभ नहीं हो सकता; फिर ईश्वरलाभ तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का मन विषय भोग के सुख का अभ्यासी हो जाने के कारण उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता। यदि ज्ञान हो भी जावे तो तद्नुसार कार्य नहीं हो सकता । अमुक एक विषय का त्याग करना चाहिए यह बुद्धि द्वारा निश्चय हो जाने पर भी मनुष्य पूर्वसंस्कार के अनुसार ही आचरण करता रहता है और शरीर द्वारा भी उस विषय को त्यागने का प्रयत्न नहीं करता, वरन् 'ऊँह! झरीर द्वारा त्याग नहीं किया तो क्या हुआ ? मैंने मन से तो उसका त्याग कर ही दिया है!' ऐसा कहकर स्वयं अपने को धोखा देता रहता है। योग और भोग दोनों एक ही साथ ग्रहण कर सँकृगा यह उसकी अमात्मक भावना है; क्योंकि प्रकाश और अन्धकार के समान ही योग और भोग दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। कामिनीकांचनमय मंसार और ईश्वरसेवा दोनों एक ही समय रह सकें ऐसा सरह मार्ग आध्यात्मिक जगत में आज तक कोई भी नहीं निकाल सका; इसीलिए तो शास्त्रों में उपदेश है कि " जिस वस्तु का त्याग करना है उसे काया, वचन और मन से

करना चाहिए; और जिसको यहण करना है उसे भी काया, वचन और मन से करना चाहिए; तभी साधक ईश्वरप्राप्ति का अधिकारी हो सकता है—नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! " अस्तु—

बड़े भाई की मृत्यु के बाद गदाघर अधिक तन्मयता के साथ जगदम्बा के जप-ध्यान में निमम रहने लगा और उसके दर्शन के लिए जो कुछ भी करना उसे आवस्यक प्रतीत होता था वह सब तत्काल करने लगा। श्रीरामकृष्ण स्वयं कहा करते थे, "यथाविधि पूजा करने के बाद रामप्रसाद आदि भक्त साधकों के पद देवी को सुनाना मेरी पूजा विधि का एक अंग हो गया था। उनके पदों को गाते समय मेरा चित्त अपार उत्साह से पूर्ण हो जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि राम-प्रसाद आदि को तो माता का दर्शन हुआ था, तो फिर माता का दर्शन हो सकता है यह निश्चित है, और फिर यह दर्शन मुझे ही क्यों नहीं मिलेगा?" ऐसा सोचकर में व्याकुल होकर कहता था, "मां! तूने रामप्रसाद को दर्शन दिया और मुझे ही क्यों दर्शन नहीं देती? मुझे धन नहीं चाहिए, मान नहीं चाहिए, भोग सुख नहीं चाहिए—कुछ नहीं चाहिए; मुझे चाहिए केवल तेरा दर्शन!"

इस तरह प्रार्थना करते समय उनकी आँखों से अश्रुधारा बहने लगती थी और रोने से हृदय का भार कुछ हलका होने पर वे पुनः पद् गाने लगते थे। इस प्रकार पूजा, ध्यान, जप, भजन—इन्हीं में उनके दिन बीतने लगे। साथ ही उनके अन्तःकरण की व्याकुलता भी अधिका-

### व्याकुलता और प्रथम दर्शन

धिक बढ़ने लगी। दिन पर दिन पूजा में समय भी थोड़ा थोड़ा अधिक लगने लगा। पूजा करते समय कभी कभी वे अपने ही मस्तक पर फूल चढ़ाकर दो—दो घंटे निस्पंद होकर बैठे रहते थे या देवी नैवेच ग्रहण कर रही है इसी भावना से बहुत समय तक नैवेच लगाते हुए ही बैठे रहते थे। प्रातःकाल उठकर सुन्दर सुन्दर फूल तोड़ लाते थे और स्वयं ही माला गूँथते थे। वे देवी को सजाने में कितना ही समय लगा देते थे। कभी वृतीय प्रहर में या आरती के बाद ऐसी तन्मयता के साथ पद गाते रहते थे कि बहुत सा समय निकल जाने का उन्हें बिलकुल भान भी नहीं होता था और दूसरों के बारम्बार बताने पर तब कहीं उन्हें चेत होता था।

ऐसी अद्भुत निष्टा, शक्ति और व्याकुलता देखकर सब लोगों की हिष्टि गदाधर की ओर आकर्षित होने लगी। साधारण लोग जिस मार्ग से जाते हैं उसे छोड़कर यदि कोई भिन्न मार्ग ग्रहण करे तो पहले-पहल लोग उसकी हँसी उड़ाते हैं, पर यदि बहुत दिनों के बाद भी उसके आचरण में अन्तर नहीं पड़ता और वह अपने ही मार्ग में शान्तिपूर्वक चलता दिखाई देता है, तब तो उसके प्रति लोगों के भाव भिन्न होने लगते हैं और उसके प्रति उनकी आदरबुद्धि उत्पन्न होने लगती है। गदाधर के सम्बन्ध में भी यही बात हुई। कुछ दिनों तक लोगों ने उसकी दिख़गी उड़ाई, पर बाद में उनका भाव बदल गया और बहुतों के मन में उसके प्रति आदर हो गया। कहते हैं गदाधर की पूजा और तन्मयता को देखकर मथुरबाबू को बढ़ा आनन्द हुआ और उन्होंने रानी से कहा, "हमें बड़ा अद्भुत पुजारी मिला है; देवी बहुत शीघ जागृत हो जावेगी।"

इस प्रकार दिन के बाद दिन जाने लगे। गदाधर की व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ने से इसका परिणाम उसके शरीर पर भी दिखने लगा। उसका आहार और निदा कम हो गई; वश्नःस्थल सदा आरक्त दिखने लगा; आँखों से निरन्तर अश्वधारा बहने लगी और पूजा को छोड़ अन्य समय मन की प्रचण्ड व्याकुलता से उसके शरीर में सदा एक प्रकार की अशान्ति और चंचलता दिखाई देने लगी।

हमने श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है कि लगभग इसी समय एक दिन व रोज के समान तन्मयता से जगदम्बा के सामने गायन कर रहे थे। " माँ ! तुझे मैंने इतना पुकारा और मैंने तेरी इतनी विनती की, पर यह सब: क्या तुझे सुनाई नहीं देत। ? तूने रामप्रसाद को दर्शन दिया और मुझको तू दर्शन क्यों नहीं देती ? तू ऐसा क्यों करती है ? " इस प्रकार की सतत उद्दिग्नता उनके मन में हो रही थी। वे कहते थे, " माता का दर्शन न होने से हृदय में तीव वेदना उत्पन्न हुई; ऐसा मालम पड़ने लगा कि मानो भिगोये हुए वस्र को निचोड़ने के समान कोई मेरे हृदय को ऐंठकर निचोड़ रहा हो! क्या माता का दर्शन मुझे कभी भी नहीं होगा इस विचार से जी घबराने लगा और ऐसा मालूम पड़ा कि <sup>4</sup> अब इस अवस्था में जीवित रहकर ही क्या करना है ? बस अब तो देवी के चरणों में प्राण दे देना ही ठीक है। ' इतने में ही वहीं जो एक तलवार लटक रही थी उस पर एकाएक मेरी दृष्टि पढ़ी और उसके एक आघात से ही जिंदगी का फैसला कर देने के इरादे से उन्मत्त के समान उसकी ओर मैं झपटा और उस तलवार को हाथ में लेकर बस अब

### व्याकुलता और प्रथम दर्शन

छाती में मार ही रहा था कि माता का अपूर्व अद्भुत दर्शन हुआ और देहमान भूलकर में बेसुध हो जमीन पर गिर पड़ा! तदुपरान्त बाहर क्या हुआ और वह दिन और उसके बाद का दिन कैसे व्यतीत हुआ सो कुछ भी नहीं मालूम! अन्तःकरण में केवल एक प्रकार का अननुभूत आनन्द का प्रवाह बहने लगा!"

किसी दूसरे अवसर पर इसी दिन का वर्णन उन्होंने ऐसा किया कि "घर, द्वार, मंदिर सब कहीं के कहीं विलीन हो गये; कुछ भी बाकी नहीं रहा; और फिर बचा क्या ? केवल एक असीम अनन्त सचेतन ज्योति:समुद्र ! जिस ओर देखो उसी ओर उसकी उज्ज्वल तरंगें महाध्विन करती हुई मुझे प्रावित करने के लिए अत्यन्त वेग से बढ़ रही हैं। देखते देखते वे समीप आ पहुँचीं ओर मेरे शरीर पर टकराकर मुझे न मालूम कहाँ ले जाकर डुवा दिया ! में घबराकर धके खाते-खाते संज्ञाशून्य हो गया!"

इस दर्शन के पश्चात् श्री जगन्माता की चिन्मयी मूर्ति के सदा सर्वकाल अखण्ड दर्शन के लिए वे ऐसी व्याकुलता से आक्रोश करते थे कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। सदा अन्तःकरण में प्रचण्ड उद्देग हुआ करता था। उसकी वेदना होते ही जमीन पर लोटते लोटते आकाश पाताल एक करते हुए रोते थे; "माता! मुझ पर द्या कर! मुझको दर्शन दे!" इस प्रकार ऐसा चिल्ला उठते थे कि वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। लोग क्या कहेंगे उस ओर ध्यान कौन दे? श्रीराम- कुष्ण कहते थे, "चारों ओर लोग खड़े हुए हों तो भी वे मनुष्य नहीं,

केवल छाया या चित्र के समान मालूम होते थे और इसी कारण लज्जा या संकोच थोड़ा भी नहीं होता था। इस प्रकार असह्य वेदना से बेहोश हो जाने पर माता की वह वराभयकरा, चिन्मयी, ज्योतिर्मयी मूर्ति दिखाई पड़ती थी! उस समय ऐसा दिखता था कि माता हँस रही है, बोल रही है और तरह तरह से सान्त्वना दे रही है और शिक्षा भी!"

# १५-मथुरबाब् और श्रीरामकृष्ण

# पहिला रसद्दार मथुरबाबू

मैंने कहा, "'माता, जो तूने मेरी ऐसी अवस्था कर दी है, तो अब मेरी सभी इच्छाएँ तृप्त करने वाला कोई बड़ा आदमी मुझसे मिला दे।' इसी कारण तो उसने (मथुरबाबू ने) चौदह वर्ष मेरी सेवा की।"

" ब्राह्मणी उसे प्रताप रुद्र कहती थी। "
" माता ने उसे इस शरीर में न जाने क्या क्या दिखाया?
क्या व्यर्थ ही उसने मेरी चौदह वर्ष सेवा की ? "

—श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के साधनकाल में जिन दो व्यक्तियों ने उनकी अपूर्व सेवा की उनमें सेएक (हृदय) का वृत्तान्त ऊपर कह चुके हैं। यहाँ दूसरे (मथुरबाबू) की बातें बताकर उनका और श्रीरामकृष्ण का कितना अलोकिक सम्बन्ध था यह वर्णन करेंगे!

हममें से किसी को मथुरबाबू के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। श्रीरामकृष्ण के ही बताने पर से यह मालूम पड़ता है कि उनके ऊपर मथुरबाब की भक्ति और श्रद्धा ऐसी अद्भृत थी कि वैसी कहीं अन्यत्र दिसाई देना सम्भव नहीं है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इतनी भिक्तिः कर सकता है, इतना प्रेम कर सकता है यह बात यदि श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू का सम्बन्ध हमें मालूम न रहता तो हमें या किसी को भी सम्भव न दिखती । इसके सिवाय बाहर से देखने पर श्रीरामक्रष्ण एक सामान्य से पुजारी थे और मथुरबाबू तथा रासमाणि कुल में श्रेष्ठ न होते हुए भी धन में, मान में, विधा में, बुद्धि में कितने ही श्रेष्ट थे। इसके सिवाय बचपन से श्रीरामकृष्ण का स्वभाव कैसा विचित्र था। जहाँ धन, मान, विद्या और पदवी आदि प्राप्त करने के लिए सर्वसाधारण लोग दीर्घोद्योग किया करते हैं वहाँ इनका (श्रीरामकृष्ण का) पूर्ण उदासीन भाव था ! वे कहते थे, " उँची मीनार पर खड़े होकर नीचे देखने से चार चार मंजिल की हवेलियां, ऊँचे ऊँचे पेड़ और जमीन पर की घास सब एक समान दिखाई देते हैं!" सचमुच ही उनका मन बचपन से सत्यानिष्ठा और ईश्वरानुराग के कारण सदा ऐसी उच्च अवस्था में रहता था कि वहाँ से हम जो धन, मान, विद्या आदि का थोड़ा बहुत अंश प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं वह सब उन्हें एक ही मृत्य का दिखाई देता था! संसार की ओर उनकी दोषदृष्टि भी कैसी विलक्षण थी। पढाई आरम्भ करने पर लोगों का ध्यान साधारण रूप से तर्कालंकार, न्यायरत्न, महा-महोपाध्याय आदि पदवियों की ओर जाता है और इन्हीं को प्राप्त करने

# मथुरबाब् और श्रीरामरूण

की महत्त्वाकांक्षा हो जाती है, पर श्रीरामकृष्ण की दृष्टि विपरीत दिशा की ओर गई। उन्हें यही दिसा कि ऐसे पदवीधारी भी पेट की चिन्ता के कारण बड़ों बड़ों की खुशामद करते हैं।विवाह करते समय भी सांसारिक सुस्त की ओर लोगों की दृष्टि जाती हे, पर इनकी दृष्टि गई संसार की क्षणभंगुरता और सुख की क्षणिकता की ओर। पैसा रहने पर संसार में अनेक प्रकार के सुखों की ओर दृष्टि जाती है, पर इनकी दृष्टि तो ईश्वरप्राप्ति के कार्य में पैसा कितना निरुपयोगी है, इस बात की ओर गई। संसारी लोग दुःखी गरीब लोगों पर द्या करके दाता, परोपकारी आदि कहलाते हैं। इस ओर ध्यान न देकर उन्होंने विचारा कि सारे जन्म भर परिश्रम करके लोग क्या कमाते हैं? यही न कि दो चार धर्मार्थ अस्पताल और दो चार निःशुल्क पाठशालाएँ स्थापित कर दी या २-४ धर्मशालाएँ बनवा दी और मर गये। पर संसार की कमी ज्यों कि त्यों बनी रही! इसी प्रकार उन्हें संसार की अन्य सभी बातें दिखाई दीं।

ऐसी मनोवृत्ति वाले मनुष्य को ठीक ठीक पहचानना साधारण मनुष्य के लिए बहुत कठिन हैं; उस पर विद्याभिमानी या श्रीमान के लिए तो और भी कठिन हैं; क्योंकि उन्हें तो संसार में स्पष्ट उत्तर और खरी बातें सुनने को नहीं मिलतीं इसलिए वे ऐसी बातें सुनकर नहीं सह सकते। अत: स्पष्ट वक्ता और सरल व्यवहार वाले श्रीरामकृष्ण के आशय को कई बार न समझकर यदि ये लोग इन्हें असभ्य, पागल, घमंडी आदि मान भी लें तो कोई आश्चर्य नहीं। इसी कारण रानी रासमाण और मथुरवावू की इनके प्रति भक्ति और प्रेम को देखकर बड़ा अचरज

लगता है। ऐसा मालूम होता है कि केवल ईश्वरकृपा के ही कारण इन दोनों का श्रीरामकृष्ण पर इतना दृढ़ प्रेम हो गया था कि घटने के बदले वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हुआ, यहाँ तक कि उनके गुरुभाव का अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ और वे उनके चरणों में सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण करने में समर्थ हो सके। जिन श्रीरामकृष्ण ने देवीप्रतिष्ठा के दिन अपने बड़े भाई के पुजारी रहने और उनके देवी का प्रसाद प्रहण करने पर भी यह सोचकर कि मुझे शूद्ध का अन्न ग्रहण करना पढ़ेगा स्वयं उपवास किया था और बाद में भी कुछ दिनों तक अपने ही हाथ से पकाकर खाया था जो मथुरबाबू के बार बार बुलाने पर उन्हें विषयी मनुष्य जानकर उनसे बातचीत करना भी टालते रह जो देवी का पुजारीपद ग्रहण करने के लिए विनती करने पर भी न माने, उन्हीं श्रीरामकृष्ण के प्रति रानी रासमणि और मथुरबाबू के मन में अकस्मात् ऐसी प्रीति उत्पन्न हो और वह दिनोंदिन बढ़ती जाय यह कोई कम अचरज की बात नहीं है।

श्रीरामकृष्ण पर मथुरबाब् के ऐसे निष्कपट भक्त-विश्वास का हाल सुनकर हम जैसे अविश्वासी तथा संशयी मनुष्यों के मन में यही आता है कि "मथुरबाब् एक पागल, भोलेभाले, सनकी (लहरी) आदमी थे; नहीं तो एक मनुष्य का किसी दूसरे मनुष्य पर क्या इस तरह का भक्ति-विश्वास कहीं हो सकता है ? उसके स्थान पर यदि हम होते तो देसते श्रीरामकृष्ण कैसे भक्ति-विश्वास पेदा करते ?" मानो भक्ति-विश्वास उत्पन्न होना भी एक निंच बात है ! श्रीरामकृष्ण के मुँह

# मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

से और दूसरों से मथुरबाबू का वृत्तान्त सुनकर ऐसा कदापि नहीं मालूम होता था कि मथुरबाबू पागल या भोलेभाले या लापरवाह थे। वह हम आप से कम बुद्धिमान या संशयी नहीं थे। उन्होंने भी श्रीरामकुष्ण के अलौकिक चरित्र और कार्यकलाप के विषय में सन्देह कर, पद पद पर उनकी परीक्षा करके उन्हें कुछ कम नहीं सताया। पर परीक्षा करने से होता ही क्या था? श्रीरामकुष्ण की अदृष्टपूर्व विज्ञानवादिनी, प्रेमावर्त-शालिनी, महा-ओजस्विनी भाव-मन्दाकिनी के गुरु-गम्भीर प्रवाह के चेग के सामने मथुरबाबू का सन्देहिसकता-सेतु कब तक टिक सकता था। थोड़े समय में वह सन्देह नष्ट हो गया और मथुरबाबू अनन्य भाव से श्रीरामकुष्ण के चरणकमलों में शरणापन्न हो गये।

मथुरबाबू ओर श्रीरामकृष्ण क। सम्बन्ध एक अत्यन्त विलक्षण चात थी। मथुर धनी तथा विषयी होते हुए भी भक्त थे; बहे हठी और हृद्ध निश्चयी होकर भी बुद्धिमान थे; वह कोधी किन्तु धेर्यवान थे; अंग्रेज़ी पढ़े हुए थे; एक आध बात बारीकी से समझाने पर उसे समझ लेने वाले भी थे। वह आस्तिक और भक्त तो थे, पर धर्म के नाम से कोई मनुष्य व्यर्थ कुछ ही कह दे तो उसे वह सहज ही मान लेने बाले नहीं थे, चाहे ऐसी बात कहने वाले स्वयं श्रीरामकृष्ण ही हों या उनके गुरुजी अथवा अन्य कोई। मथुरबाबू का स्वभाव उदार और सरह था पर वे किसी के फाँसे में आने वाले नहीं थे। रानी के अन्य जमाइयों के रहते हुए भी उनका सब कारोबार देखने और उचित प्रबन्ध करने में मथुरबाबू उसके दाहिने हाथ थे; और यह सास और

दामाद दोनों की कुशलता का ही परिणाम था कि हर एक के मुँह से रानी रासमाणि का नाम सुन पड़ता था।

श्रीरामकृष्ण के सरल स्वभाव, मधुर भाषण और सुन्द्र रूप से ही मथुरबाबू का मन पहिले पहल उनकी ओर आकुष्ट हुआ। उसके बाद साधना की प्रथम अवस्था में जब कभी उन्हें दिव्य उनमाद होने लगा, जब वे जगदम्बा की पूजा करते करते तन्मय होकर स्वयं अपने में उस मूर्ति का दर्शन प्राप्त करने लगे, कभी कभी देवी के लिए लाये हुए फूल अपने ही ऊपर चढ़ाने लगे, जब अनुराग के प्रबल वेग से वेथी भक्ति की सीमा उल्लंघन करके साधारण लोगों की दृष्टि में विचित्र आचरण करने के कारण वे हँसी और लोकनिंदा के विषय होने लगे, तब तीक्ष्ण-बुद्धिसम्पन्न मथुरबाबु ने यही निश्चय किया कि जिसे मैंने सर्वप्रथम द्रीन के समय 'सरल प्रकृति का मनुष्य' समझा था उसके विरुद्ध कोई कुछ ही कह दे यह मैं उसकी स्वयं जाँच किये बिना विश्वास नहीं करूँगा । इसी कारण मथुरबाबू बिना किसी को वताये स्वयं दक्षिणेश्वर आये और उन्होंने श्रीरामकृष्ण के व्यवहार का बारीकी से बारम्बार निरीक्षण किया जिससे उनका संज्ञय दूर हो गया तथा उन्हें निश्चय हो गया कि " गदाधर अनुराग और सरलता की सजीव मूर्ति हैं और उनके विचित्र व्यवहार का कारण उनकी अपार भक्ति और विश्वास है। " इसीलिए बुद्धिमान परन्तु विषयी मथुरबाबू ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि " जितना पचे उतना ही खाना चाहिए; भक्ति और विश्वास होना अचित है पर उनमें इतना उन्मत्त होने से कैसे बनेगा ? ऐसा

# मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

करने से संसार में निंदा होती है और चार भले मनुष्यों का कहना न मानकर अपने ही मन के अनुसार चलने से बुद्धिश्रष्ट होकर पागल हो जाने का भी डर रहता है। "परन्तु ऊपर ही ऊपर से ऐसा कहते हुए मथुरबाबू मन में यह भी सोचते थे कि "रामप्रसाद आदि पूर्वकालीन साधकों की भी भक्ति के प्रवाह में यही अवस्था होकर क्या उनके भी आचार पागल के समान नहीं होते. थे ? इनकी अवस्था और बर्ताव उन्हीं के समान नहीं है यह कैसे कहा जाय ?" और यह विचार मन में आते ही उन्होंने आगे क्या होता है यह शान्त होकर ध्यानपूर्वक देखने का निश्चय किया। जब विपयी मालिक अपने एक साधारण नौकर के बारे में यह निश्चय करता है तब क्या यह कम आश्चर्य की बात है ?

भक्ति में एक प्रकार की संक्रमण-शक्ति होती हैं। शारीरिक विकारों के समान मानसिक भावों का भी एक के पास से दूसरे के पास संक्रमण हुआ करता है। इसी कारण यदि एक के अन्तः करण में भिक्तिभाव जागृत होकर वह दूसरे के हृदय के निद्रित भिक्तिभाव को जागृत कर दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही कारण है कि धर्मभाव के उद्दीपन करने के लिए सत्संग की मिहमा शास्त्रों में वर्णित है। मथुरबाबू के भाग्य में भी यही बात हुई। श्रीरामकृष्ण के कार्यों का जैसे जैसे वे निरीक्षण करते गये वैसे वैसे उनके हृदय का भिक्तिभाव उन्हें बिना मालूम हुए जागृत होने लगा। पर विषयी मन की यही स्थिति होती है कि अभी भक्ति-विश्वास का उदय हुआ और थोड़ी देर बाद

पुनः संशय आने लगा। इसी प्रकार बारम्बार कुछ समय तक होते हाते उनका विश्वास हद हो गया और उनके हृदय में श्रीरामकृष्ण के प्रांति अटल श्रद्धा हो गई। इसी कारण श्रीरामकृष्ण का शुरू शुरू का आचरण शायद मेरी अतिशय भक्ति के कारण ही विचित्र दिसता है यह निःसन्देह मान लेने पर भी कभी कभी इस आचरण की उत्तरोत्तर वृद्धि देखकर उनके बुद्धिश्रंश होने की शंका भी बीच बीच में मथुरबाबू के मन में आने लगी। इस शंका से उनके मन में चिन्ता होती थी और वे बड़े बड़े नामी वैद्यों को बुलवाकर श्रीरामकृष्ण की परीक्षा कराते तथा उनहें योग्य औषधि दिलाने का प्रबन्ध भी करते थे।

अंग्रेज़ी विद्या में मथुरबाबृ की कम योग्यता नहीं थी और उस विद्या के प्रभाव से एक प्रकार की स्वतंत्रता जो मनुष्य के विचार में आ जाती है उसकी भी कमी मथुरबाबू में न थी। इसी कारण उन्होंने "ईश्वरप्रेम में बेहोश होने लायक तन्मय न होने " का उपदेश श्रीरामकृष्ण को दिया होगा। एक समय श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू में इसी तरह की बहस छिड़ गई:—

मथुरबावृ कहने लगे:—"ईश्वर को भी कायदे के अनुसार चलना पड़ता है। जो नियम उन्होंने एक बार बना दिया उसे रह करने का सामर्थ्य उन्हें भी नहीं रहता। "श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि मैंने कहा, "कैसे पागल के समान तू बोल रहा है? अरे! जिसने कायदा बनाया वह अपना कायदा चाहे जब रह कर दे और उसके

# मथुरबातू और श्रीरामकृष्ण

बदले कोई दूसरा कायदा जारी कर दे! यह तो उसकी खुशी की बात है।"

पर यह बात मथुरबाबू को किसी प्रकार न जँची।

मथुरवाबू:——" ठाउ फूठ के पेड़ में सदा ठाठ फूठ ही ठगेगा, क्योंकि यही कायदा उसने एक बार बना दिया है।"

मैंने कहा:—" अरे भाई! उसके मन में जो आवेगा वहीं करेगा तब ठाठ और सफोद फूठ की कौनसी बात है?" उसने यह बात न मानी।

उसके दूसरे ही दिन मैं झाऊतला \* की ओर शौच के लिए गया तो मुझे दिखा कि लालजवा (जासुन) के पेड़ में एक ही डाली परं दो फूल फूले हैं—एक सुर्स लाल और दूसरा शुभ्र श्वेत—उस दूसरे पर लाल रंग की आभा तक नहीं हैं। देखते ही मैंने वह पूरी डाली तोड़ ली और उसे ठेकर मथुरबाबू के पास गया और उनके सामने उस डाली को फेंक्कर मैं बोला, "तू नहीं नहीं करता था न ? यह देख!" मथुरबाबू ने बारीकी के साथ उसकी जाँच की और चिकत होकर बोले, "हाँ बावा! मैं हारा!"

इसी प्रकार कभी कुंत्रहरू से, कभी श्रीरामकुष्ण की व्याकुरुता को किसी रोग से उत्पन्न समझकर, कभी उनकी व्याकुरुता को ईश्वर के

<sup>\*</sup> दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर के अहाते का एक भाग। उस ओर उन दिनों जंगल था।

अत्यन्त प्रेम और भक्ति से उत्पन्न जानकर आश्चर्य और भक्ति के साथ विषयी मथुरबाबू धीरे धीरे उनकी संगत में अधिकाधिक समय विताने लगे और उनकी ठीक ठिक व्यवस्था रखने में तत्पर रहने लगे। और मथुर-बाबू निश्चिन्त रहें भी कैसे ? नवानुराग के प्रबल वेग के कारण श्रीराम-कृष्ण तो नित्य प्रति नया ही रंग दिखाने लगे ! आज क्या है ? अपने अन्तर में अन्तर्यामी जगदम्बा का दर्शन हो जाने के कारण पूजा की सभी सामग्री उन्होंने अपने ही ऊपर चढ़ा ली ! तो कल क्या है ? देवी की संध्या-आरती लगातार तीन घंटे तक करते हुए अन्य नौकर बाकरों को तंग कर ढाला। परसों क्या है ? जगदम्बा का दर्शन नहीं हुआ इस कारण जमीन पर लोट रहे हैं और इतना आकोश कर रहे हैं कि इन्हें देखने के लिए आश्चर्य से लोग चारों ओर से दौड़ पड़े हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिन की अलग अलग लीला हमें श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से सुनने का सौभारय प्राप्त हुआ है। •

एक दिन श्रीरामकुष्ण शिव मन्दिर में जाकर महिन्न स्तीत्र से महादेव की स्तृति करने लगे। क्रमशः यह श्लोक आया——

> असितगिरिसमं स्यात् कज्जरुं सिंधुपात्रे सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी । लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तद्पि तव गुणानामीश पारं न याति ॥

इस श्लोक को कहते समय उनके हृदय में शिव की अपार महिमा की भावना अचानक जागृत हो गई। श्लोक का उच्चारण बीच में ही

# मथुरबातू और श्रीरामकृष्ण

रुक गया और व्याकुलता से विह्नल होकर वे बड़े ज़ीर-ज़ीर से चिल्लाने लगे, "प्रभो! महादेव! तेरे गुणों का वर्णन में कैसे करूँ?" उनकी आँखों की अश्वधारा के अविच्छिन्न प्रवाह से उनका वक्षःस्थल और नीचे की भूमि भीग गई! उस आर्त नाद को सुनकर मन्दिर के दूसरे पुजारी तथा अन्य नौकर दौड़ आये और उनका वह पागल की तरह रोना और उनमत्त का सा व्यवहार देखकर चिकत हो गये। फिर इस रोने गाने के परिणाम को देखने के लिए वे वहीं पर तटस्थ हो खड़े रह गये। कोई कोई कहने लगे, "आँ:! छोटे भट्टाचार्य की पागलपन की लहर है! हमने सोचा था कुछ और बात है! आज तो महाश्रय बड़े रंग में दिख रहे हैं!" दूसरे कहने लगे, "देखों भला, सम्हालों, नहीं तो ये महादेव पर ही सवार होंगे! कुछ ऐसा भी कहने लगे, अरे! देखते क्या हो शिनकालों हाथ पकड़कर बाहर!" चार मुँह चार बातें! जिसके मन में जो आया वह वहीं कहने लगा।

इधर बाहर क्या हो रहा है, इसकी श्रीरामकुष्ण को खबर ही नहीं थी। शिवमहिमा के अनुभव में ही वे तन्मय थे, उनका मन बाह्य जगत् से सम्बन्ध तोड़कर न जाने किस उच्च भूमिका में प्रविष्ट हो गया था, वहाँ फिर कैसा संसार और कैसा उसका कोठाहरू ?

उस दिन मथुरबाबू मन्दिर में आये हुए थे। यह सब गड़बड़ श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में होता हुआ सुनकर वे तुरन्त ही शिव मन्दिर

<sup>\*</sup> नौकर चाकर लोग श्रीरामरुष्ण को छोटे मट्टाचार्य और रामकुनार को बड़े मट्टाचार्य कहते थे।

### श्रीरामरुष्णलीलामृत

में आये। नौकर लोग बड़ी हड़बड़ी के साथ अलग हो गये। भीतर जाकर श्रीरामकृष्ण की वह तन्मयता देखते ही मथुरबाबू का हृदयं भिक्त और आदर से भर आया। इतने में ही किसी ने कहा कि क्या श्रीरामकृष्ण को खींचकर बाहर निकाल दें? वे यह सुनकर उस पर कृद्ध होकर बोल उठे, "ख़बरदार! यदि किसी ने उनके शरीर को हाथ लगाया तो...।" यह सुनकर डर के मारे कोई कुछ बोलने की हिम्मत न कर सका।

कुछ समय बाद श्रीरामकृष्ण सचेत हुए और इतनी भीड़ और उसमें मथुरबाबृ को खड़े हुए देखकर एक छोटे बालक के समान वे उनसे पृछने लगे, "बेहोशी में में कुछ अनुचित तो नहीं कर गया?" मथुरबाबृ ने नमस्कार करते हुए कहा, "नहीं बाबा! आपने कुछ नहीं किया। आप स्तोत्र पढ़ रहे थे, उसे बिना समझे आपको कोई व्यर्थ कष्ट न दे. इसिलिए मैं यहीं खड़ा हो गया था।"

श्रीरामकृष्ण की ज्वलन्त संगति से एक समय मथुरबाबू को बड़ा अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे श्रीरामकृष्ण पर उनका भक्ति-विश्वास सहस्र गुना बढ़ गया। यह बात हमने प्रत्यक्ष श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनी है। एक बार श्रीरामकृष्ण अपने ही विचारों में मग्न अपनी कोठरी के सामने के लम्बे बरामदे में इधर से उधर टहल रहे थे। मन्दिर और पंचवटी के बीच में एक अलग घर है—जिसे अब तक " बाबू का घर" कहते हैं—उसीके एक हिस्से में उस दिन मथुरवाबू अक्ले बैठे थे। वहाँ से श्रीरामकृष्ण का टहलना उन्हें स्पष्ट दिखता था उस समय वे

# मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में, तथा अन्य काम काज के बारे में कुछ विचार कर रहे थे। मथुरबावू के वहाँ बैठे रहने की ओर श्रीरामकृष्ण का ध्यान विलकुल नहीं था।

देखते-देखते अकरमात् मथुरबाबू चौंककर खड़े हो गये और दौड़ते हुए जाकर श्रीरामकुष्ण के चरणों में होटने हुगे। तत्पश्चात् वह उठे और उनके दोनों पैरों को जोर से पकड़कर रोने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "मैं बोला- 'तू यह क्या कर रहा है! तु इतना बड़ा आदमी, रानी का दामाद, तूही ऐसा करने लगा तो लोग क्या कहेंगे? शान्त हो, उठ। 'पर मेरी सुनता कौन है ? बहुत देर के बाद वह कुछ शान्त हुआ और बोला, 'अद्भुत दर्शन हुआ! बाबा! आप टहलते समय सामने जाते थे तब एसा दिखता था कि आप नहीं हैं वरन साक्षात जगदम्बा ही सामने जा रही हैं! जब आप पीछे छौटने लगते थे तब आप साक्षात् महादेव ही दिसते थे। पहले में समझा कि मुझे अम हो गया पर आँसें मलकर देखा तोभी वही दृश्य! कितनी ही बार आँखों के। मल मलकर देखा पर दिखाई दिया वही हर्य!'ऐसा कहकर वह पुनः रोने लगा । भैंबोला, 'मैं तो भाई इसे कुछ नहीं समझा।' पर सुने कौन ? तब तो मुझे डर लगा कि यदि कोई यदि यह बात जाकर रानी से कह दे तो वह क्या समझेगी ? उसका निश्चय यही भाव होगा कि मैंने ही इस पर कोई जादू टोना कर दिया है; इसिए मैंने उसे पुनः बहुत समझाया तब कहीं जाकर वह शान्त हुआ । मथुर क्या योंही इतनी मक्ति और सेवा करता था ? माता ने उसे कितनी ही बातें यहाँ दिखाई और सुनाई। लोग यह कहते अवश्य हैं

कि मथुर की जनमपत्री में िलिसा था कि उसके इष्टदेव की उस पर इतनी कृपादृष्टि रहेगी कि वह शरीर धारण करके उसके साथ साथ घूमेगा और उसकी रक्षा करेगा।"

इस समय से मथुरबाबू का विश्वास और उनकी भक्ति बहुत हुट हो गई क्योंकि अब उन्हें पूरा निश्चय हो गया कि सर्वप्रथम दर्शन के समय ही जिनके सम्बन्ध में मेरा अच्छा भाव हो गया था और दूसरे लोगों की दिल्लगी उड़ाने पर भी जिनके विचित्र आचरण का थोड़ा बहुत मर्म में समझता था, वे श्रीरामकृष्ण यथार्थ में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। श्रीरामकृष्ण के हारीर के आश्रय से साक्षात् जगदम्बा ही मुझ पर अपना अनुग्रह करने के लिए आई हैं और मेरी जनमपत्रिका में बताया हुआ भविष्य सचमुच ठीक उतर रहा है।

यथार्थ में मथुरवात्र के बड़े भाग्यशाली होने में कोई संशय नहीं हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि जब तक शरीर है तब तक भले और बुरे दोनों प्रकार के कर्म मनुष्य द्वारा हुआ ही करेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुक्त पुरुषों का भी यही हाल है। साधारण मनुष्य अपने अपने कर्मों का फल आप स्वयं ही भोगते हैं। पर मुक्त पुरुषों के शरीर से होने वाले पाप-पुण्यों का फल कीन भोगे ? वे स्वयं तो उसे भोगते ही नहीं क्योंकि अभिमान (अहंकार) ही सुख-दुःख का भोग-नेवाला होता है और मुक्त पुरुषों का अहंकार तो सदा के लिए समूल नष्ट हो जाता है। कर्म के साथ साथ उसका फल लगा ही रहता है और

# मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

मुक्त पुरुषों द्वारा भी कर्म होते ही रहते हैं—तब इन फलों को भोगेगा कौन ? यहाँ पर शास्त्र वाक्य हे कि:—

तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम् ।

वे. सू. ३ अ., पाद २६ सु. भाष्य ।

"जो बद्ध पुरुष उन मुक्त पुरुषों की सेवा करते हैं, उन पर प्रािति करते हैं वे उनके शुभ कमों का फल भोगते हैं और जो पुरुष उनसे द्वेष करते हैं वे उनके अशुभ कमों का फल भोगते हैं।" साधारण मुक्त पुरुषों की सेवा से जब इस प्रकार का फल मिलता है तो ईश्वरावतारों की भक्तिप्रीतिपूर्ण सेवा का कितना फल मिलता होगा इसकी तो सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबाबू की भक्ति उत्तरोत्तर अधिक होने कृगी और श्रीरामकृष्ण की सब इच्छा तत्काल तृप्त करना तथा उनकी हर तरह से निरन्तर सेवा करना वे अपना परम सौभाग्य समझने लगे। श्रीरामकृष्ण की शारीरिक प्रकृति के अनुसार उन्हें रोज़ शरबत पिलाना आवश्यक मालूम होने पर उसकी भी व्यवस्था उन्होंने कर दी। श्रीरामकृष्ण के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें औषि देने के लिए उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध वैद्य गंगाप्रसाद सेन और डॉक्टर महेन्द्रलाल सरकार को नियुक्त कर दिया। श्री जगन्माता को जैसे आभूषण पहिनाने की इच्छा श्रीरामकृष्ण की होती थी, वैसे ही आभूषण मथुरबाबू तत्काल बनवाकर श्री देवी जी को अर्पण कर देते थे। वैष्णवतन्त्रोक्त ससीभाव की साधना

करते समय श्रीरामकृष्ण को स्वयं अपना स्त्रीवेष बनाने की इच्छा होते ही मथुरबाब ने उसी समय सब प्रकार के हीरा जवाहिरात जहे हुए अलंकार, बनारसी साड़ी, ओढ़नी इत्यादि ला दी। श्रीरामकृष्ण की पानीहाटी का महोत्सव देखने की इच्छा होते ही मथुरबाबू ने उनके वहाँ जाने का प्रवन्ध कर दिया, और इतना ही नहीं, उन्हें भीड में कहीं चोट न लगे इसलिए साथ में दो चार सिपाही लेकर बिना किसी को बताये स्वयं उनके संरक्षणार्थ वहाँ गये। इस प्रकार की अद्भुत सेवा के वृत्तान्त के साथ साथ वेश्याओं के मेले में जाने से उनके मन में असद्भाव उत्पन्न होता है या नहीं, देवी की अपार सम्पत्ति उनके नाम हिख देने की बात निकालने से उन्हें लोभ उत्पन्न होता है या नहीं इत्यादि उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा लेने की बातें भी हमने श्रीरामक्रष्ण के श्री मुख से सुनी हैं। इससे पता लगता है कि मथुरबाबू का विश्वास धीरे धीरे ही दढ़ हुआ था। अनुमानतः, सर्व परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के कारण जैसे जैसे वे विश्वास की कसौटी पर ठीक उतरने लगे और उत्तरोत्तर अधिक उज्ज्वल स्वरूप धारण करने लगे वैसे वैसे उनका श्रीरामकृष्ण पर प्रेम अधिकाधिक होता गया। मथुरबाबू ने देखा कि लाखों रूपयों का लाभ दिखाने से भी जिनके वैराग्य में लेशमात्र भी कमी नहीं होती, सुन्दर स्त्रियाँ जिनके मन में कि। श्रेत् विकार उत्पन्न नहीं कर सकतीं, सांस। रिक माना-पमान से जिनके मन में कुछ भी अहंकार उत्पन्न नहीं होता (कारण कि मनुष्य को भगवान जानकर पूजा करने से बढ्कर मान और कौनसा हो सकता है ? ), जो सब प्रकार के ऐहिक विषयों से सम्पूर्ण उदासीन हैं, जो मेरे जीवन के अनेक दोषों को देखकर भी मुझ पर इतना प्यार

# मथुरबालू और श्रीरामकृष्ण

करते हैं, अनेक संकटों से मुधि उदारते हैं और सब प्रकार से मेरी कल्याण की कामना करते हैं, वे सममुच में मनुष्य वेषधारी होते हुए भी— न तत्र सूर्यो भाति, न चन्द्रतारकं नेमा विद्युता भान्ति कुतोऽयमाग्नेः ऐसे किसी दूरस्थ साम्राज्य के निवासी हैं।

एक और बात का प्रभाव मथुरबाबू के अन्तःकरण पर पड़ा। वह है इस अद्भुत चरित्र का माधुर्य। ऐसी अलौकिक ईश्वरी शक्ति का इनमें पूर्ण विकास होते हुए भी ये स्वयं बालक के बालक ही बने थे। थोड़ा भी अहंकार इनमें नहीं था! वाह रे चमत्कार! उनके अन्तःकरण में जो भी भाव उत्पन्न हो उसे पाँच वर्ष के बालक के समान वे सरलता से कह देते थे—लेशमात्र छिपाने का प्रयत्न नहीं करते थे। जैसे भीतर वैसे बाहर। दूसरे को कदापि कष्ट नहीं देते थे। दूसरे का नुकसान होने लायक वे कभी कुछ नहीं कहते थे चाहे उसके कारण स्वयं उन्हें कितना भी कष्ट् क्यों न हो।

मथुरबाव् के हलधर नामक एक पुरोहित थे। श्रीरामक्कष्ण पर बाब् जी की इतनी भिक्त देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। वह मन में कहता था, "इस मनुष्य ने जादू टोना करके हमारे बाब् जी को वश में कर लिया है। मैं आज कितने दिनों से अपना प्रभाव उन पर डालना चाहता हूँ, पर इसके कारण में कुछ कर ही नहीं पाता। तिस पर भी बालक के समान स्वांग बनाता है। यदि इतना सरल है तो भला बतावे हमें अपनी वशीकरण विधा; पर वैसा नहीं करेगा। मैंने अपनी सारी विधा लगा दी थी और बाब् मेरे वश में आ ही रहे थे कि न मालूम

कहाँ से यह व्याधि आगई! " इस तरह के विचारों से वह बड़ा चिन्तितः रहता था और श्रीरामकृष्ण से इसकी कसर निकालने का मौका ढूंढ़ रहा था।

उसे यह अवसर शीव ही मिल गया, मथुरबाबू के जानबाजार के बाडे में एक दिन संध्या समय श्रीरामकृष्ण भगविचन्तन में तन्मय होकर अर्धबाह्य दुशा में पड़े थे ! पास में कोई नहीं था। कुछ समय पश्चात् श्रीरामञ्चष्ण समाधि से उतरकर धीरे धीरे सचेत हो रहे थे, इतने में ही हलधर पुरोहित सहज ही वहाँ आया और श्रीरामकुष्ण को वहाँ अकेला देखकर उचित अवसर मिला जानकर उसे बड़ा आनन्द हुआ। इधर उधर पास में किसी का न होना निश्चय जानइर वह श्रीरामकृष्ण के समीप आया और उनको भक्के लगाता हुआ बोला, "क्यों रे भट्ट! , बाबु को जारू करके वहा में कर लिया है ? बोल न रे ! अब क्यों चुर्णी साध ही हैं ? क्यों रे ढोंग करता है ? " अर्धसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकुष्ण उस समय बोल ही नहीं सकते थे। श्रीरामकुष्ण को कुछ न बोलते देखकर उसने गुस्से ही गुस्से में " जा रे! नहीं बोलता तो मत-बोल "ऐसा कहते हुए एक लात मारकर वहाँ से अपना मुँह काला किया। मथुरवाबू को मालूम होने से ब्राह्मण का कहीं अनिष्ट न हो जाय यह सोचकर निरिमानी श्रीरामक्वष्ण ने इसके बारे में ज़रा भी चर्चा नहीं की । पर इसके कुछ दिनों के बाद अन्य कारणों से मथुरबाबु हलधर पर नाराज़ हो गये जिससे हलधर नौकरी से अलग कर दिया गया ! बाद में एक दिन मामुठी बातों में श्रीरामक्करण ने उस दिन की

# मथुरबाबू और श्रीरामरुष्ण

बात मथुरबाबू को बताई; उसे सुनकर मथुरबाबू क्रोध और दुःख से सन्तप्त हो उठे और कहने लगे, "बाबा! यह बात मुझे पहिले मालूम हो जाती तो वह बाह्मण कदापि जीवित न बचता।"

मथुर का भक्ति-विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ने लगा त्यों त्यों वे श्रीराम-कृष्ण की ही संगत में रहने तथा उनकी अधिकाधिक सेवा करने का उपाय ढूंढ़ने लगे। उनके मेरे ही पास रहने से उनकी सेवा करने का अवसर मुझे अधिक मिलेगा यह सोचकर वे बीच बचि में श्रीरामकृष्ण को जान-बाजार के अपने बाड़े में रहने के लिए ले जाने लगे। तिसरे प्रहर में "चिलये बाबा घूमने चलें" कहकर उन्हें कलकत्ता के किसी उत्तम स्थान में अपने साथ घूमने ले जाया करते थे। बाबा के भोजन के लिए उन्होंने सोने चांदी के बर्तन विश्लेष रूप से बनवाये थे। उनके लिए सदा उत्तम उत्तम वस्त्र खरीद देते थे और इतना होने पर भी कहते थे, "बाबा! आप ही तो इस सब के मालिक हों! देखिये न, इस सोने की थाली और चांदी की कटोरी में आपका भोजन हो जाने के बाद आप उस ओर तो लौटकर देखते भी नहीं। तब मुझको ही उन्हें माँज धोकर और पोंछकर ठीक हिफ़ाज़त से रखवाने का प्रबन्ध करना पड़ता है न ?"

लगभग इसी समय एक अत्यन्त मूल्यवान बनारसी दुशाले की दुर्दशा का वृत्तान्त हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुना है। मथुरबाबू ने वह दुशाला एक हजार रुपये में सरीदा था। इतनी कीमती और सुन्दर वस्तु वे और किसे दें यह सोचकर उन्होंने बड़े आनन्द से उसे श्रीरामकृष्ण को समर्पण किया! उस दुशाले को ओढ़ने से उन्हें बड़ा

आनन्द हुआ; उसकी आंर वे बार बार देखने लगे ओर बड़े शौक से इधर उधर टहलने लगे। उस दुशाले को वे हर एक को दिखाने लगे और दिसलाते समय कहते, "देखो यह दुशाला मथुर ने १००० ) सर्च करके मेरे लिए ला दिया है!" पर बस! एक छोटे बालक के समान थोड़ी ही देर में सब आनन्द चला गया और मन में दूसरे ही विचार आने लगे। "इस दुशाले में विशेष बात क्या है ? इसमें ऊन और जरी के सिवाय तो और कुछ नहीं है; जिन पंचभूतों से सब चीज़ें तैयार होती हैं उन्हीं से यह दुशाला भी बना है। गुण यही है कि इससे ठंडक से बचत होती है। (थोड़े विचार के बाद) पर यह काम तो कम्बल से भी होता है। फिर इसमें इतना अधिक क्या है ? और सब वस्तुओं के समान इससे भी सिचदानन्द की प्राप्ति तो नहीं होती, वरन उलटे इसे ओढने से 'में सब से श्रेष्ठ हूँ' इस प्रकार केवल अहंकार उत्पन्न होकर मनुष्य ईश्वर से दूर हट जाता है, यह इसका बड़ा भारी दोष है।" ऐसा सोचकर उन्होंने उस दुशाले को जमीन पर फेंक दिया और "इससे सिबदानन्द की प्राप्ति नहीं होती, थूः थूः!" ऐसा कहते हुए उस पर थूकते हुए उसे पैरों से रौंद डाला । इतने से ही सन्तोष न मानकर उसे वे जलाने का प्रयत्न कर रहे थे, पर इतने ही में वहाँ कोई आ गया और श्रीरामकृष्ण के हाथ से उसने उस दुशाले को छुड़ा लिया। मथुर-बाबू को यह वृत्तान्त विदित होने पर वे बोले, "बाबा ने ठीक किया !!"

म्युरबाबू श्रीरामकृष्ण को अनेक प्रकार के सुख भीग और आराम में रखने का प्रयत्न करते थे तथापि श्रीरामकृष्ण का मन कितने ऊँचे

# मथुरबाबू और श्रीरामकृष्ण

र्विचारों में मग्न रहता था यह ऊपर की घटना से स्पष्ट दिखता है। मथुरबाबू की पत्नी भी उन्हें साक्षात् ईश्वर समझती थीं। मथुर और उनकी स्त्री देानों श्रीरामकुष्ण से कोई बात नहीं छिपाते थे। वे दोनों कहते थे, "बाबा कोई मनुष्य नहीं हैं। उनसे कोई बात छिपाना ठीक नहीं। उन्हें सब बातें मालुम हो जाती हैं। मन की बात भी वे जान लेते हैं।" और वे दोनों सिर्फ ऐसे कहा ही नहीं करते थे वरन श्रीराम-कुष्ण के साथ उनका व्यवहार भी उसी प्रकार था। वे अपना खान पान, उठना बैठना, सभी व्यवहार उनको साथ लेकर ही करते थे। इतना ही नहीं, उनका शयन भी कई दिनों एक ही स्थान में होता था। बाबा को किसी समय भी बाड़े के किसी भी भाग में जाने की पूरी स्वतंत्रता थी। ऐसी स्वतंत्रता न देन से लाभ ही क्या था ? कहाँ क्या हो रहा है, यह सब बाबा को मालम हो जाने का उन्हें कई बार निश्चय हो चुका था। इसके सिवाय पुरुष को स्त्रियों में शामिल नहीं होने देने का मुख्य कारण है मानसिक विकार। परन्तु इस सभ्वन्ध में तो बाबा को घर के किसी एक संगमरमर के पुतले के समान ही समझना चाहिए। किसी अपरिचित पुरुष की देलकर श्चियों के मन में जिस प्रकार लजा और संकोच उत्पन्न होता है बैसा भाव मथुरबाबू के यहाँ किसी स्त्री के मन में श्रीरामकुष्ण को देखकर नहीं होता था। उन्हें वे उनमें से ही एक या कोई पाँच वर्ष के छोटे बालक के समान प्रतीत होते थे। सखीभाव से साधन करते समय वे स्त्रीवेष धारण करके इन स्त्रियों में मिल जाते थे। दुर्गा पूजा के समय इन स्त्रियों के साथ वे श्री जगदम्बा पर चँवर डुलाया करते थे। किसी स्त्री का पति आ जावे, तो ठाट बाट सजाकर पति के साथ बोलने

की रीति आदि सिखाकर उसे पित के शयन मन्दिर में पहुँचाकर के वापस आते थे—इत्यादि अनेक बातें स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से सुनकर इन सब स्त्रियों का इस कामगन्धहीन अद्भुत पुरुष श्रीरामकृष्ण से कैसा अपूर्व भक्ति-विश्वास का सम्बन्ध था यह सोचकर मन आश्चर्यचिकत हो जाता है और हृद्य से यही निकटता है कि उनकी भक्ति, उनका विश्वास और उनकी निःसंकोच वृत्ति के आचरण को धन्य है।

# १६-श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू



इस वर्ष मथुरबाबू के घर दुर्गा पूजा का उत्सव बड़े ठाट बाट से होने वाला था, क्यांकि कुछ दिनों से बाबा इन्हीं के घर में थे और उत्सव की समाप्ति तक यहीं रहने वाले थे। जैसे अपनी माता के पास छोटा बालक निर्भय होकर खेलता है, अनेक प्रकार के उपद्रव करता है, हठ करता है, मचलता है और विनोद करता है, ठीक उसी प्रकार की अवस्था और आचरण निरन्तर भावावेश में मग्न रहने वाले बाबाजी का था। भास होता था कि मानो आजकल साक्षात् देवी की मूर्ति भी जागृत हो गई है! सारे घर के वातावरण में भी मानो पवित्रता और प्रसन्नता छा गई थी!

मथुरबाबू की भिक्त राजसी थी। उन्होंने अपने बाड़े को सजाया था। देवी की मूर्ति का अति विचित्र रीति से श्रृंगार किया था। पत्र, पुष्प, फल, मूल आदि पूजाद्रव्यों की भरमार थी। रातदिन मंगलवाय बजते रहते थे; पूजा के किसी भी बाह्य उपचार में उन्होंने यिक चिदिष न्यूनता नहीं पड़ने दी। सभी प्रकार की व्यवस्था करने में व्यग्न होने के कारण मथुरबाबू और उनकी पत्नी दोनों को एक क्षण भर भी फुरसत नहीं मिलती थी।

संध्या हो गई है। अब थोड़े ही समय में आरती होने वाली है ! आज सर्वीभाव में रहने के कारण बाबा अपना पुरुष होना बिलकुल भूट गये थे। उनकी बोल-चाल और अन्य सब व्यवहार बिलकुल स्त्रियों के समान दिखते थे। मानो वे जन्म-जन्मान्तर से श्री जगदम्बा की दासी या सखी ही रहे हों! मानो जगदम्बा ही उनके प्राण, वही उनका मन, वहीं उनका सर्वस्व हों और उन्हीं की सेवा के लिए ही मानो उनका जन्म और उनका जीवन हो! उनके मुखमण्डल पर भावावेश से अपूर्व तेज झलक रहा था। उन्होंने स्त्रीवेश धारण किया था-कौन कह सकता था कि वे पुरुष हैं? श्रीरामकृष्ण का स्वरूप उस समय इतना सुन्दर था कि मानो सौन्दर्य भीतर न समाकर अंगों के बाहर फुटकर निकल रहा हो। भाव के आवेश में शरीर का रंग और भी उज्ज्वल हो गया था। शरीर में से एक प्रकार की दिव्य ज्योति बाहर फैठ रही थी। यह रूप जिसकी दृष्टि में पड जाता था उसकी दृष्टि वहीं अटक जाती थी और उसे ऐसी इच्छा होती थी कि वही रूप देखता रहे! श्री माता जी ( श्रीरामकृष्ण की धर्मपत्नी ) कहा करती थीं कि " उस समय उनके इारीर में जो स्वर्ण का इष्ट कवच सदा रहता था उसका रंग और उनके अंग का रंग बिलकुल एक हो जाता था।" श्रीरामकुष्ण स्वयं कहते थे कि उस समय तो एसा रूप था कि लोग देखते ही रह जाते थें! वक्ष:स्थल और मुख सदा लाल रहता था और शरीर से एक प्रकार की ज्योति बाहर निकला करती थी। देखने के लिए लोगों की लगातार भीड होने लगी; इस कारण एक बड़ी चादर से सब शरीर को ढाँककर रखने लगे और माता से कहने लगे-" माँ! यह अपना बाहर का रूप ले

# श्रीरामऋष्ण और मथुरबाबू

जाओ और मुझे भीतर का रूप दो।" अपने शरीर पर हाथ फेरते हुए मैं कहता था, "भीतर जा, भीतर जा।" बाद में बहुत दिनों के पश्चात् यह बाह्यरूप मलीन हो गया।

रूप की चर्चा के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की ही एक बात स्मरण हो आती है। उन दिनों श्रीरामऋष्ण प्रतिवर्ष वर्षी-काल में ३-४ मास अपनी जन्मभृमि कामारपुक्र में जाकर रहते थे। वहाँ रहते हुए वे कभी कभी हृदय के ग्राम शिउड को भी जाते थे। उनकी ससुराल के जयरामवाटी ग्राम पर से । शिउड का रास्ता होने के कारण जयरामवाटी के लोग भी उन्हें २-३ दिन आग्रह से रोक रखते थे। श्रीरामकुष्ण का भाँजा हृदय उनकी सेवा के लिए निरन्तर उनके साथ ही रहता था। कामारपुक्र में रहते समय उनके दर्शन के लिए और उनके मुख से चार शब्द सुनने के लिए प्रातःकाल से संध्यापर्यंत लोगों का लगातार तांता लगा रहता था। स्त्रियाँ सबेरे जल्दी जल्दी अपने घर का सब काम निपटाकर स्नान के लिए और हलदारपुक्र से पानी लाने के लिए घड़ा लेकर जब निकलती थीं तो प्रथम श्रीरामकुष्ण के घर जाती थीं । वहाँ उनके दर्शन पाकर घण्टा आध घण्टा बातचीत करने के बाद फिर पानी होने जाती थीं। इतने में ही रात को जिसके यहाँ पकान बना होता था, वहाँ की श्चियाँ श्रीरामकृष्ण के लिए उसमें से अलग निकाला हुआ अग्रभाग ले आती थीं। ये स्त्रियाँ सबेरा होते होते अपने यहाँ आने लग जाती हैं यह देखकर विनोदप्रिय श्रीरामकृष्ण कभी कभी उनकी दिल्लगी करते थे। वे कहा करते थे, "वृन्दावन में जब श्रीकृष्ण थे

तब उनसे गोपियों का अनेक प्रकार से और अनेक समय मिलन होता था। यमुना का पानी लाने के लिए जाते जाते गोष्ट-मिलन, सन्ध्या समय श्रीकृष्णचन्द्र के गाय चराकर लौटते समय गोधूलि-मिलन, तद-नन्तर रात को रास-मिलन इत्यादि कई मिलन होते थे। क्या वैसा ही यह एक तुझारा स्नान-मिलन है देवियों?"

श्रीरामकृष्ण की बातें सुनकर वे हँसती हँसती ठोटपोट हो जाती थीं। जब स्त्रियाँ अपने अपने घर रसोई बनाने चछी जाती थीं तब पुरुषों का जमाव हो जाता था और उनका वार्ताछाप होने छगता था। तीसरे प्रहर स्त्रियाँ फिर इकट्ठी हो जाती थीं और सन्ध्या समय कोई कोई पुरुष भी आ जाते थे—यही दैनिक कार्यक्रम था।

एक दिन श्रीरामकृष्ण शिउड़ जाने वाले थे। जाने की सब तैयारी हो चुकी थी। सदा सर्वकाल भावसमाधि में रहने के कारण श्रीरामकृष्ण का शरीर छोटे बालक के समान अत्यन्त कोमल और सुकु-मार हो गया था। थोड़ी भी दूर जाने के लिए उन्हें गाड़ी या पालकी की आवश्यकता होती थी। आज के लिए भी पालकी की व्यवस्था की गई। हृद्य उनके साथ जाने वाला था ही। श्रीरामकृष्ण लाल रेशमी वस्त्र पहने हुए ये। हाथ में स्वर्ण का इष्ट कवच धारण किये हुए थे। दोपहर का भोजन करके मुँह में पान दबाये हुए पालकी में बैठते समय चारों ओर स्त्री पुरुषों की बड़ी भीड़ लगी हुई उन्हें दिखाई दी। भीड़

# श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू

देसकर उन्हें आश्चर्य हुआ और वे हृदय से बोले, "हृदू, आज यह इतनी भीड़ किस लिए हो गई है रे १ "

हृदय—" और किस छिए? आप आज गाँव जा रहे हैं और कुछ दिनों तक आपका दर्शन नहीं मिलेगा, इस कारण आपको देखने के लिए इतनी भीड़ हो गई है।"

श्रीरामकृष्ण—" मुझे तो ये सब छोग रोज देखते हैं फिर आज ही ऐसी नवीनता कौनसी है?"

हृदय — "आपने आज लाल रेशमी वस्त्र पहना है और पान साने से आपका मुँह कुछ रंग गया है; इसीसे आपका रूप बहुत सुन्दर दिखता है–और क्या है? इसी कारण लोग जमा हो गये हैं।"

अपने सुन्दर रूप से इन सब लोगों को आकृष्ट होकर आने की बात सुनते ही श्रीरामकृष्ण के मन को धक्का लगा। वे सोचने लगे, "हाय! हाय! इस क्षणमंगुर बाह्य सोन्दर्य की ओर ही सब का ध्यान है। अन्तरात्मा की ओर कोई नहीं देखता।" पहिले से ही रूप के सम्बन्ध में उनका उदासीन भाव था, आज तो वह भाव सहस्रगुना बढ़ गया। वे बोले, "क्या? यःकश्चित एक मनुष्य को देखने के लिए इतनी भीढ़ है? तो क्या में जहाँ जाऊँगा वहीं ऐसी भीड़ होगी? जा, आज में कहीं नहीं जाता।" यह कहक श्रीरामकृष्ण अपनी कोठरी में जाकर दुःख से एक कोने में चुप बैठ गये। इसलिए उस दिन वे शिउढ़ नहीं गए। हृद्य तथा अन्य लोगों ने उन्हें बहुत समझाया पर सब व्यर्थ

हुआ। धन्य है इस अलौकिक पुरुष की! अपने शरीर के सम्बन्ध में ऐसी तुच्छ देह बुद्धि! इसके विपरीत हम लोगों की ओर देखी! 'रूप' 'रूप' करते करते पागल हो गये हैं। शरीर-सौन्दर्य भले ही न हो पर चश्मा, रिस्टवॉच, नेकटाई, कॉलर, हेअरकट आदि चीज़ों से सुन्दर बनने के लिए हमें कितनी परेशानी हुआ करती है। अस्तु—

अब जगरम्बा की आरती शुरू होने का समय हो गया, परन्तु श्रीरामकृष्ण के ससीभाव के उपशम होने के चिह्न बिलकुल नहीं दिख रहे थे। उनको वहाँ वैसे ही छोड़कर शेष लोगों को आरती के लिए ले चलना जगरम्बा दासी को ठीक नहीं जचता था। वह जानती थी कि आरती की गूंज कान में पड़ते ही ये एकदम उठकर उसी ओर दौड़ पड़ेंगे। इसके सिवाय भावावस्था में तो उन्हें देहभान भी नहीं रहता यह भी उसे मालृम था। ऐसी ही अवस्था में व एक बार आग में गिर पड़े थे पर उसकी उन्हें चिन्ता नहीं हुई। उन घाबों को आराम होने में काफी समय लगा था। अभी भी कुछ ऐसा ही हो जाय तो? ऐसे अनेकों विचार मन में आने के कारण उसे कुछ नहीं सूझता था। इतने में ही एकाएक उसे एक बात सूझ पड़ी ओर तुरन्त ही उसने अपने श्रीर के अमूल्य गहने निकालकर श्रीरामकृष्ण के शरीर में पहिनाते हुए उनके कान के पास लगातार कहने लगी, "बाबा, चलिये न! अब आरती शुरू होगी, देवी पर आय चँवर डुलायेंगे न?"

भावावेश में श्रीरामकृष्ण कितने ही बाह्यसंज्ञाशून्य हो गये हों या जिस मूर्ति के ध्यान से अथवा जिस भाव के आश्रय से उनका मन

# श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू

समाधिस्थ हो जाता हो अथवा उस मृर्ति को छोड़ सर्व जगत् और भावों से इनका मन कितनी ही दूर चला गया हो, पर सदा यही देखने में आया है कि उस मृर्ति का नाम या उस भाव के अनुकूल किसी बात का उच्चारण उनके कानों के पास बारम्बार करने से उनकी समाधि उतर जाती थी! पात अलि योगस्त्रों में उल्लेख है कि एकाम मन का यहीं गुणधर्म है। जिस किसी को दैवयोग से चित्त का एकाम करना थोड़ा बहुत सध गया है उसका भी यही अनुभव होगा।

जगदम्बा दासी की युक्ति सफल हुई। श्रीरामकृष्ण को क्रमशः देहमान हो आया। वे आनन्द से उसके साथ देवी की आरती के लिए चले। उनके वहाँ पहुँचते ही आरती भी शुरू होगई। श्रीरामकृष्ण देवी पर चँवर डुलाने लगे। दालान की एक ओर मथुर आदि पुरूष-समाज आरती देखता था। मथुरबाबू का ध्यान स्त्री मंडली की ओर जाते ही उन्हें अपनी पत्नी के साथ कोई एक नई स्त्री देवी पर चँवर हुलाती हुई दिखाई दी। उन्हें मालूम पड़ा कि उनकी स्त्री की पहिचान वाली ही कोई दूसरी स्त्री होगी।

आरती समाप्त हुई। श्रीरामकृष्ण ने अपना स्त्रीवेष उतारकर पुरुष-वेष धारण किया और बाहर दूसरे लोगों के साथ बातें करने बैठ गये। कुछ समय बाद जब मथुर किसी काम से भीतर गये तब अपनी पत्नी से बोले, "उस वक्त आरती के समय तुम्हारे साथ वह कौन स्त्री खड़ी थी?" जगदम्बा दासी ने हँसकर उत्तर दिया, "आपने नहीं पहिचाना? वे तो 'बाबा' थे!" यह कहकर उसने उस दिन का सारा

हाल कह सुनाया। मथुर चिकत होकर कहने लगे, "सामान्य बातों में उन्होंने समझने नहीं दिया तो उन्हें कौन जान सकता है? यही देखो, में चौबीसों घण्टे उनके साथ रहकर भी आज उन्हें नहीं पहिचान सका।"

सप्तमी, अष्टमी और नवमी बड़े आनन्द से बीतीं! आज विजया दशमी थी। पुरोहित जल्दी जल्दी पूजा निपटाने लगे क्योंकि विसर्जन के पूर्व बहुत सी विधियाँ बाकी थी और बाद में संध्या समय विसर्जन होना था। सब को यह सोचकर बुरा लग रहा था कि देवी के घर चले जोने पर हमारे घर के आनन्द का बाज़ार उसड़ जायगा।

यह बात मथुरबाबू के ध्यान में अभी तक नहीं आई थी। वे अपने ही आनन्द में मस्त थे। इतने में पुरोहित का सन्देश आया कि "अब विसर्जन होने के पहिले देवी को आकर प्रणाम कर लें।" पहिले तो यह बात उनके सिर में ही न घुसी। बहुत समय के बाद उन्हें आज विजया दशमी होने की याद आई। याद आते ही उनके हृद्य को एक धक्का लगा। "क्या? आज माता का विसर्जन करना है? क्यों भला? माता की और बाबा की कुपा से मुझे तो किसी बात की कमी नहीं है, तब माता का विसर्जन क्यों किया जाय?" ऐसा सोचते सोचते वह चुपचाप बैठ गये। इधर समय होने लगा। पुरोहित ने पुनः समाचार भेजा कि "एक बार आकर प्रणाम कर लें।" उसी आदमी के द्वारा मथुरबाबू ने कहला भेजा कि "माता का विसर्जन नहीं किया जाएगा! नो दिनों तक जैसी पूजा हुई, वैसी ही पूजा आगे भी चलेगी।

## श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू

मुझे बिना बताये कोई विसर्जन करेगा तो वह जाने। मुझे वह कार्य कदापि पसन्द नहीं होगा।" यह विचित्र सन्देश सुनकर सभी लोग स्तब्ध हो गये।

मथुरबाव जिन होगों का मान करते थे उन सभों ने उन्हें सम-झाया पर सब निष्फल हुआ। मथुरबाव अपने ही विचारों में मस्त रहे। उन्होंने उन सभों से यही कह दिया कि "मैं माता का विसर्जन नहीं करता! मैं उनकी नित्य पूजा करूँगा। माता की कृपा से मुझे उनकी नित्यपूजा करने का सामर्थ्य प्राप्त है, तो मैं विसर्जन क्यों करूँ?" सभी हार मान गये। पर आगे उपाय क्या है? ऐसा करने से कैसे चल सकता है? मथुरबाब का हठी स्वभाव सब को अच्छी तरह मालूम था। उनकी सम्मात के विरुद्ध विसर्जन करना सम्भव नहीं था। अब अन्तिम प्रयत्न के लिए जगदम्बा दासी 'बाबा' के पास गई और अपने पित की समझाने के लिए उनसे विनती की क्योंकि उसे संकट से छुड़ाने के लिए 'बाबा' के सिवाय दूसरा कोई नहीं था।

श्रीरामकृष्ण ने जाकर देखा तो मथुरबाबू का मुख गम्भीर और आरक्त हो गया था। आँखें भी लाल लाल थीं। वे किसी गहन विचार में मग्न दिखाई देते थे और मस्तक नीचा किए हुए अपने बैठक में टहल रहे थे। बाबा को देखते ही मथुर उनके पास आये और बोले, "बाबा! चाहे कुछ भी हो मैं अपने जीवित रहते माता का विसर्जन नहीं करूँगा। मैंने अभी ही बता दिया है कि माता की नित्यपूजा होगी। माता की

## श्रीरामरुष्णलीलामृत

छोड़कर में कैसे रह सकता हूँ ?" श्रीरामकृष्ण उसकी छाती पर हाथ फिरकर बोले, "ओ:! इसी का तुम्हें डर है ? तुम्हें माता को छोड़कर रहने के लिए कौन कहता है ? ओर यिद तुमने विसर्जन भी कर दिया तो वह कहाँ जाएगी ? कहीं माता भी पुत्र को छोड़कर रहा करती है ? ओर! तीन दिन माता ने तुम्हारे दालान में पूजा ग्रहण की, पर आज से उससे भी अधिक समीप रहकर—ग्रत्यक्ष तुम्हारे हृदय में बैठकर—माता तुम्हारी पूजा ग्रहण करती जाएगी—तब तो ठीक है न ?"

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत स्पर्श और भाषण से मथुरबाबू को धीरे-धीरे देहमान हुआ। इस प्रकार स्वस्थ होने के पूर्व उन्हें कोई दर्शन आदि हुआ या नहीं यह नहीं कह सकते। परन्तु मालूम होता है कि हुआ होगा। ऐसा भी दिखता है कि हृदय में माता का आविभीव हो जाने के कारण बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा का आग्रह आप ही आप दूर हो गया। थोड़े ही समय में प्रतिमा का यथाविधि विसर्जन हुआ।

श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगत में निरन्तर रहते हुए उनकी भावसमाधि के असीम आनन्द को देखकर संसारी मथुरबाबू को भी एक बार यह इच्छा हुई कि देखे यह है क्या बात ? एक बार इसका अनुभव लेना ही चाहिए। उनकी हद धारणा थी कि "बाबा के मन में बात ला देने से वे चाहे जैसा कर सकते हैं।" सचमुच ही जिन जिन को उनकी संगति का लाभ हुआ उन सभी की यही हद धारणा रहा करती थी। मथुरबाबू के मन में यह बात आते ही उन्होंने श्रीरामकृष्ण के पास धरना दे दिया

# श्रीरामकृष्ण और मथुरवानु

कि "बाबा, तुम मुझे भावसमाधि लगा दो।" ऐसे प्रमंगों पर श्रीरामकृष्ण का उत्तर निश्चित रहता था। उन्होंने कहा, "अर बाबा! ऐसी जल्दी करने से कैसे बनेगा? समय आने पर सब कुछ हो जायगा। क्या बीज बोते ही वृक्ष होकर उसका फरु खाने की मिल जाता है? क्यों भाई! तेरा सब कुछ ठीक है, प्रपंच और परमार्थ दोनों ही चल रहे हैं। तू समाधि में रहने लगगा तो फिर तेरा प्रपंच केसे चलेगा? यदि तू समाधि में ही रहने लगा, तो तेरा मन प्रपंच में नहीं लग सकेगा। तो फिर तेरी सब सम्पत्ति की क्या दशा होगी? इसके लिए तुने क्या सीचा है?"

पर उस दिन यह सब कौन सुनता है! मथुरबाबू ने तो धरना ही दे रखा था। श्रीरामकृष्ण ने अपने इस दांव को विफल होते देखकर दूसरा दाँव डाला। व बोले, "भक्तों की इच्छा क्या ईश्वर का एश्वर्य देखने की होती हैं? उन्हें तो प्रत्यक्ष सेवा करने को इच्छा रहा करती है। देखने और सुनन से ता ईश्वर के एश्वर्य ज्ञान से भय उत्पन्न होता है जिससे प्रेम में कमी हो जाती है। सुनो-श्रीकृष्ण जी के मथुरा चले जाने बाद गोपियाँ विरह से व्याकुल हो उठीं। श्रीकृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास उन्हें समझाने के लिए भेजा। उद्धव थे बड़े ज्ञानी। उन्हें वृन्दावन का वात्सल्यभाव समझ में नहीं आता था। श्रीकृष्ण जी ने उनको इसी वात्सल्यभाव को समझने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा था। उद्धव वृन्दावन में जाकर गोपियों को समझाने लगे, "तुम सब इस प्रकार 'कृष्ण' 'कृष्ण' क्यों कर रही हो? कृष्ण तो प्रत्यक्ष भगवान् हैं और सर्वव्यापी हैं यह बात तो तुम्हें मालुम हैं न ? तो फिर वे मथुरा

में हैं और वृन्दावन में नहीं हैं ऐसा क्यों समझती हो ? अतएव इस तरह हताश न होकर आँखें मुंदकर ध्यान करो तो तुम्हें दिख पड़ेगा कि तुम्हारे हृदय में ही साक्षात् नवनीरद्श्याम, मुरलीधर वनमाली सर्वदा विराजमान हैं।"-आदि आदि। यह सुनकर गोषियाँ कहने लगीं, "उद्भव, तम कृष्ण के सखा और ज्ञानी होकर हमें यह क्या सिखा रहे हो ? हमने क्या उसे ध्यान और जप-तप करके देखा है ? अरे ! हमने जिसे साक्षात देखा, जिसको सिराया पिराया, जिसके साथ कोड़ा की और जिसका श्रुंगार किया, उसका क्या अब ध्यान करें? यह ध्यान और जव-तप अब हमसे नहीं बन सकता । अरे ! जिस मन के द्वारा ध्यान इत्यादि करने को कह रहे हो उस मन की मालिक यदि हम होतीं तो अलग बात थी। वह मन तो श्रीकृष्णचन्द्र जी के पाद्यों में कभी का समर्पित हो चुका है। हमारे कहने योग्य क्या अब हमारे पास कुछ भी शेष रह गया है ?" यह सब सुनकर उद्भव स्तम्भित हो गए और उन्हें मालूम हो गया कि गोपियों का कृष्ण-प्रेम क्या है और उसका कितना गम्भीर स्वरूप है। उन गोपियों को गुरु मानकर उद्भव ने उन्हें प्रणाम किया और मथुरानगरी की राह ली। इसी पर सं ज्ञात होता है कि जो सचा भक्त है वह क्या भगवान का ऐश्वर्य देखना च।हता है ? उसकी सेवा में ही उस परमानन्द प्राप्त है। देखने सनने में उसका इतना ध्यान नहीं रहता क्योंकि उससे उसके भाव की हानि होती है।

इस पर भी जब मथुरबाबू से पिण्ड नहीं छूटा तब उन्होंने एक नई युक्ति निकाली। वे बोले, "मैं तो भाई और अधिक नहीं समझता।

# श्रीरामकृष्ण और मथुरवाबू

माता से कहकर देखता हूँ फिर उसको जो उचित दिखेगा वैसा वह करेगी। "

इस संवाद के कुछ दिनों बाद मथुरबाब को अकस्मात् भावसमाधि प्राप्त हो गई । श्रीरामऋष्ण कहते थे, " मुझे बुलाने भेजा । में जाकर देखता हूं तो वह ऐसा दिखा मानो मनुष्य ही न हो! आँसें लाल थीं और उनमें से लगातार अश्वधारा वह रही थी। ईश्वर की बातें, करते-करत और रोते-रोते वह भीग गया था। उसका वक्षःस्थल थर-थर काँप रहा था। मुझे देखते ही मेरे पैरों को जोर से पकडकर छाती से लगा लिया और कहने लगा, 'बाबा ! बड़ा घात हुआ। आज तीन दिन से यह अवस्था है ! प्रयत्न करने पर भी संसार की ओर मन नहीं लगता। सव गोलमाल हो गया है। तुम्हारा भाव तुम्हीं को फले। मुझसे तो यह सहन नहीं होता।' मैंने कहा, 'क्यों भाई? अब कैसे? तु ने ही तो कहा था कि मुझे भाव चाहिए।' तब उसने कहा, 'मैंने कहा था ज़कर और मैं आनन्द में भी हूँ। पर उस आनन्द का क्या करना है ? इधर सब नाश हो रहा है न ? बाबा ! मुझे यह भाव नहीं चाहिए; अपना भाव आप ही वापस ले जाइये। 'तब तो मुझे हँसी आई और मैंने कहा, 'तुझको तो मैंने यह बात पहिले ही बतला दी थी। ' उसने कहा, 'बाबा! हाँ, सब सच हैं; पर उस वक्त ऐसा किसे मालूम था कि यह किसी भूत के समान सिर पर सवार हो जावेगा और जैसा नचाएगा वैसा चौबीसों घण्टे नाचना पहेगा ? अब तो इच्छा होने पर भी कुछ करते

नहीं बनता। 'तद्वपरान्त उसकी छाती पर कुछ देर हाथ फेरने से उसका वह भाव शान्त हुआ। "

मथुरबाबू का श्रीरामकृष्ण के साथ कैसा अनोखा तथा मधुर सम्बन्ध था। साधनाकाल में उनको किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर उनके यह कहने की देर नहीं कि "मुझे अमुक वस्तु चाहिए" कि मथुरबाबू वह वस्तु उनके पास तुरन्त हाज़िर कर देते थे। समाधिकाल में अथवा और किसी समय उन्हें जो दर्शन होते थे या मन में जो भाव उत्पन्न होते थे उन सब की चर्चा वे प्रथम मथुरबाबू से किया करते थे और 'यह ऐसा क्यों हुआ? इस सम्बन्ध में तुम्हारी क्या राय हे?' इस प्रकार उनसे पूछते थे। उसकी सम्पत्ति का सद्व्यय कैसे होगा, देवता की सम्पत्ति देव-सेवा और साधु-सन्तों की ही सेवा में लगकर मथुरबाबू को उसका पुण्य कैसे प्राप्त हो—इस बात की ओर वे सदा लक्ष्य रखते थे। पुण्यवती रानी रासमाण और मथुरबाबू के स्वर्गवास होने पर कुछ दिनों तक हम श्रीरामकृष्ण के आश्रय में आये, तब तक भी बीच-बीच में उनका इस विषय की ओर ध्यान पाया जाता था।

मथुरबाब् के समय से ऐसा प्रबन्ध था कि श्री काली माता और राधा-गोविन्द जी के प्रसाद में से एक बड़ी थाली भर प्रसाद और एक थाली भर फल मिठाई आदि प्रतिदिन श्रीरामक्कण के कमरे में उनके स्वतः के लिए तथा अन्य भक्तगण जो उनके पास जावें उन्हें बाँटने के लिए भेजा जाता था। किसी दिन विशेष नैवेद्य चढ़ता तब उसका भी कुछ अंश इनके पास आता था।

# श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबू

फलहारिणी पूजा के दिन देवालय में बड़ा उत्सव होता था। एक समय उस उत्सव के दिन श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए स्वामी स्रोगानन्द आदि बहुत से भक्तगण आये हुए थे। आज श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द में थे। बीच-बीच में उन्हें भावावेश होता था और कभी-कभी पाँच वर्ष के बालक के समान बड़े आनन्द से माता का नाम-स्मरण करते हुए वे नाचते थे। जगन्माता की पूजा समाप्त होते होते रात व्यतीत हो गई और थोड़ा सा विश्राम लेते लेते भोर हो गया।

आज प्रातःकाल आठ नो बज जाने पर भी उनके यहाँ पूर्व प्रबन्ध के अनुसार देवी के प्रसाद की थालियाँ नहीं आई; काली घर के पुजारी (अपने भतींजे रामलाल) को उन्होंने पुकारा और इसका कारण पूछा, पर उसे कुछ नहीं मालूम था। उसने कहा, "सारा प्रसाद दफ्तर में खज़ाश्ची बाबू के पास भेज दिया गया है और वे नित्य के समान प्रत्येक को भेज भी रहे हैं, आप ही के यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया कौन जाने?" रामलाल का कथन सुनकर उन्हें और भी चिन्ता होने लगी। "दफ्तर से अभी तक प्रसाद क्यों नहीं आया "यही बात वे हर एक से पूछने लगे। और भी कुछ समय बीत गया, तोभी प्रसाद के आने के कुछ चिह्न न दिखे तब स्वयं श्रीरामकृष्ण उठे और जूता पहनकर खज़ाश्ची बाबू के पास गये और उससे बोले, "बाबू जी (अपने कमरे की ओर इशारा करके) उस घर का नित्य का प्रसाद अभी तक आपने क्यों नहीं भिजवाया? विस्मरण तो नहीं हो गया? आज इतने दिनों से प्रसाद भेजने की प्रथा है और यदि अब

विस्मरण होकर इस प्रकार बन्द हो जाय तो बड़ा अन्याय होगा।" खज़ाश्ची बाबू कुछ विस्मित होकर बोले, "ऐं! अभी तक आप के पास प्रसाद नहीं आया? सचमुच अन्याय की बात हुई। मैं अभी भेज देता हूँ।"

योगानन्द उस समय छोटे थे। उच्च सावर्ण चौधरी के कुल में जन्म हेने के कारण उन्हें बड़ा अभिमान था। पुजारी, खजाश्री, नौकर आदि लोगों को वे तुच्छ मानते थे। वे कुछ ही दिनों से श्रीरामकृष्ण के पास आने लगे थे, परन्तु इन लोगों से बोलने में उन्हें अपना अपमान मालुम होता था। अतः जब प्रसाद् की थालियाँ नहीं आई और श्रीरामकृष्ण ने इसकी पूछ ताछ की तब उन्होंने कह दिया कि " महाराज, अरे न आई तो न सही। उसमें कोन सी बड़ी बात है। आप तो उसमें से कुछ छुते तक नहीं, तब इतनी पूछ ताछ किस िछए?" थोड़े ही समय बाद जब श्रीरामकृष्ण खजाबी के पास स्वयं पृछने गए तब योगानन्द मन में कहने लगे, "आज ये ऐसे साधारण फल मूल मिष्टान्न आदि के लिए इतनी चिन्ता में न जाने क्यों पड़ गये ? जिनके मन की शान्ति किसी भी अवसर में विचित्रत नहीं होती, उन्होंने आज यह क्या मचाया है ? " पर बहुत विचार करने पर भी जब इसका कारण ध्यान में नहीं आया तब उन्होंने यह सिद्धान्त निकाला कि " श्रीरामकुष्ण हो या और कोई हों, सभी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं यही मालूम होता है। इनका जन्म पुजारी ब्राह्मण के घर में हुआ है तब उस पैसे का कुछ न कुछ असर तो इनमें

# श्रीरामकृष्ण और मथुरवाबू

आना ही चाहिए; नहीं तो बड़े-बड़े संकट के समय की शान्त वृत्ति कहाँ और इस यिन्किचित् बात के लिए इतनी दौड़ धूप कहाँ ? क्योंकि यदि ऐसा न होता, तो स्वयं तो प्रसाद का एक टुकड़ा भी नहीं खाते; तोभी उसके लिए इतनी खटपट करते फिर रहे हैं। यह वंशातृगत संस्कार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ?"

इस प्रकार योगानन्द मन में विचार कर रहे थे, इतने में ही श्रीरामकृष्ण वहाँ आये और उसकी ओर देखकर बोले, "समझे नहीं ? साधु-सन्त, देवी-देवता की ठीक-ठीक सेवा होती रहे इसी उद्देश्य से रानी रासमणि ने इतनी सम्पित रख छोड़ी है। इस कमरे में जो प्रसाद आता है उसे सब भक्त समाज ही खाता है। ईश्वरदर्शन के लिए उत्सुक लोग ही इस प्रसाद को पात हैं। इससे ही रानी की सम्पित उचित कार्य में लगकर उसका दान सार्थक होता है। पर देवालय के अन्य बाह्मण जो प्रसाद ले जाते हैं उसका उचित उपयोग नहीं होता। उसे बेचकर वे पैसा बनाते हैं। किसी-किसी ने तो वेश्या रख ली है और उसे वह प्रसाद ले जाकर खिलाते हैं। यही रोजगार चलता है। इसलिए वैसान होने पावे और रानी का दान अंशतः सार्थक होवे इसी उद्देश से मैं यह झगड़ा कर रहा हूँ।" श्रीरामकृष्ण की हड़बड़ी का यह अर्थ सुनकर योगानन्द चिकत हो गये और उन्हें अपने विचारों पर लजा। हुई।

श्रीराम्कुष्ण का मथुरबाबू से सचमुच कैसा अद्भुत सम्बन्ध था। मथुर का भक्ति-विश्वास बढ़ते-बढ़ते अन्त में उसे बाबा प्राण से भी

प्रिय माल्म पहने लगे। इसका मुख्य कारण केवल उसका उनके प्रतिः अहैतुक प्रेम और उनकी छोटे बारक के समान अवस्था ही थी । सांसारिक सब विषयों से पूरे अनिभज्ञ छोटे बालक पर किसे प्रेम नहीं होता ? वह यदि पास हो तो खेलते खेलते या उपद्रव करते करते उसे कहीं कोई किसी प्रकार चाट न लग जाय इस वात की सावधानी यथाशक्ति कौन नहीं करता और श्रीरामक्रष्ण के बालभाव में क्रित्रिमता या ढोंग हेश मात्र था ही नहीं। इस भाव में रहते हुए सचमुच ऐसा मालुम होता था।के वे एक बारुक के समान आत्मरक्षा करने में असमर्थ हैं। इसारिए तेजस्वी और बुद्धिमान मथुर के मन में सब बातों। में उनकी रक्षा करने की भावना का रहना स्वाभाविक ही था। अतः जैसे एक ओर श्रीरामकृष्ण की देवी शक्ति पर उन्हें अत्यन्त हट विश्वास था वैसे ही दूसरी ओर बाबा को एक अनजान बालक समझकर उनकी रक्षा करने के छिए वह सदैव कमर कसकर तैयार रहते थे। सर्वज्ञ गुरुभाव और अल्पज्ञ बालकभाव का ऐसा विचित्र मिश्रण बाबा में देखकर मधुर की यह इंढ भावना हो गई थी कि सभी बातों में ही नहीं, वरन प्रत्यक्ष देहरक्षा के कार्य में भी श्रीराम-कुष्ण की रक्षा मुझे करनी चाहिए और मानवी शाक्ति तथा बुद्धि से परे सक्ष्म पारमार्थिक विषय में मेरी रक्षा बाबा करेंगे। सर्वज्ञ बाबा, मथुर के उपास्य देवता होते हुए भी, बालकभाव की सरलता और परावलम्बिता की मूर्ति बाबा को मधुरबाब समझाया करते थे, और यह समझाने की शक्ति भी श्रीरामकृष्ण के प्राति अपार प्रेम होने के कारण उनमें उत्पन्न हुई थी।

# श्रीरामरुष्ण और मथुरबाबू

मथुर के साथ बातें करते हुए एक दिन श्रीरामक्काण को शीच की इच्छा हुई और वे उठकर चले गए। वापस लौट आने पर उनका चेहरा बहुत चिन्तायुक्त ।देखा । श्रीरामकृष्ण कोले, "अरे ! आज कैसी आपित आ गई ? कितना बड़ा कीड़ा गिरा। इतना बड़ा कीड़ा किसी को नहीं गिरता, तत्र फिर मुझे ही क्या हो गया ?" अभी एक क्षणपूर्व मथुरबाबू को भिन्न भिन्न आध्यात्मिक विषय समझाने वाले बाबा साधारण क्षुद्र सी बात के लिए छोटे बालक के समान चिन्तित होकर मथुर के पास समा-धान के लिए आए थे! उनका कहना सुनते ही मथर बोले, "वाह! यह तो बड़ा अच्छा हुआ। बाबा, सभी के शरीर में कामकीट रहता है और वहीं मनुष्य के मन में अनेक कुविचार उत्पन्न करके उससे कुकमी कराता है ! जगदम्बा की कृपा से आपके शरीर से कामकीट गिर पड़ा । क्या ही अच्छी बात हुई! उसके विषय में इतनी चिन्ता क्यों होनी चाहिए?" यह सुनकर छोटे बालक के समान उनका समाधान हो गया और वे बोले, "वाह, ठीक कहा, अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हें यह बात बता दी।"

प्रसंगवश एक दिन बाबा कहने लगे, "यह देख माता ने मेरी ओर इशारा करके समझाकर कहा कि जो तेरे अंतरंग भक्त हैं, वे सब आवेंगे और तुझसे ईश्वरी विषय का उपदेश लेंगे, सुनेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव करके प्रेम और भक्ति प्राप्त करेंगे। (अपनी ओर उंगली दिखाकर) इस शरीर का आश्रय लेकर माता अनेक खेल खेलेगी, अनेकों परोपकार करेगी और इसीलिए इस देहरूपी पिंजड़े को अभी तक उसने

नहीं तोड़ा है और यत्नपूर्वक कायम रखा है। तुम क्या कहते हो ? यह सब अम है या सच है-बताओ तो सही ?"

मथुर बोले, "अम क्यों होगा बाबा! माता ने आपको अभी तक कोई झूठ बात नहीं दिखाई तो यही झूठ कैसे होगी? यह भी सच ही होनी चाहिए। भला अभी तक आपके भक्त आते क्यों नहीं हैं? वे जल्दी-जल्दी आ जायँ तो हम सब मिलकर आनन्द करें।"

बस बाबा को बात जँच गई। वे बोले, "क्या कहें भाई? न जाने वे सब कब आवेंगे? माता ने दिखाया और बताया इतना तो सत्य है! अब इसके उपरान्त उसकी मरज़ी।"

इसके बाद बहुत दिनों के पश्चात् एक दिन मथुरबाबू ने श्रीराम-कृष्ण से पृद्या, "बाबा, आपने तो कहा था कि यहाँ अंतरंग भक्त आने-चाले हैं, पर अभी तक कोई आया नहीं ?"

श्रीरामकृष्ण—"वे कब आवेंगे सो कौन बतावे, पर वे आवेंगे ज़रूर । माता ने स्वयं ही मुझसे कहा है । उसकी बताई हुई अन्य सब बातें बिलकुल सच होती गई तो फिर यही बात क्यों न होगी ?" ऐसा कहकर माता की यह बात क्या झूठ हो जायगी इस विचार से वे बढ़े चिन्तित हो गये । उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मथुर को दुःख हुआ और यह सोचकर कि व्यर्थ ही उन्होंने यह प्रसंग छेड़ा उन्हें पश्चानताप होने लगा । अतः वह बालक स्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण के समाधान

# श्रीरामरुष्ण और मथुरवाबू

के लिए बोले, "बाबा, वे आवें या न आवें में तो तुम्हारे चरण-कमलों का चिरकालीन भक्त बैठा हूँ फिर यह बात झूठ कैसे हुई ? में अकेले ही क्या तुम्हारे सौ भक्तों के स्थान में नहीं हो सकता ? इसी कारण माता ने कहा कि बहुत से भक्त आवेंगे।" इस वाक्य से श्रीरामकृष्ण का समाधान हो गया। वे बोले, "शायद जैसा तृ कहता है वैसा ही हो, कौन जाने?"

रानी रासमाणि के कोई पुत्र नहीं था। उनकी केवल चार कन्यायें थीं। रासमाणि की तीसरी पुत्री मथुरबाबू की प्रथम पत्नी थी। उसकी मृत्यु के बाद रानी ने अपनी किनिष्ठ कन्या से इनका विवाह कर दिया था। भविष्य में अपनी लड़िकयों के बीच झगड़ा न हो इस विचार से दूरदर्शी रानी ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही अपनी सम्पत्ति का बटवारा कर दिया था। बटवारे के बाद एक दिन मथुरबाबू को पत्नी अपनी बहन के हिस्से के तालाब में स्नान करने गई। वहाँ से थोड़ी सी तरकारी तोड़कर लौटी। श्रीरामकृष्ण वहाँ उपस्थित थे। अतः सहज ही उनकी दृष्टि उस ओर पड़ गई और वे यह देखकर अपने मन ही मन अनक विचार करने लगे—" सेजिगिनी \* बिना पूछे दूसरे की वस्तु ले चली यह तो बड़ा अन्याय हुआ। मालूम नहीं, बिना पूछे दूसरे की वस्तु लेना चोरी कहलाता है। न जाने यह बात उसके ध्यान में आई या नहीं। पर तो भी दूसरे की वस्तु इस प्रकार लेनी ही वयों चाहिए?

<sup>\*</sup> मथुरबाबू की पत्नी को श्रीरामरूष्य सेजिपिन्नी और मथुर को सेजबाब् कहा करते थे।

उनके मन में ये विचार उठ ही रहे थे कि उस तालाब की मालकिन भी वहाँ आ पहुँची। तुरन्त ही श्रीरामकृष्ण ने अपनी देखी हुई सब बात उसे पूरी पूरी बता दी। उसने सब सुन लिया और इतनी छोटीसी बात की ओर श्रीरामक्र॰ण का ऐसा गम्भीर भाव देखकर वह अपनी हँसी रोक न सकी और बोली, "सचमुच वाबा! सेज ने बड़ा अन्याय किया।" इतने में सेजागिन्नी भी वहाँ आ गई और अपनी बहन के हँसने का कारण सुनकर बोली, "बाबा! यह बात भी आपने इसको बता दी? यह देखने न पावे इसालिए कितना छिपकर मैंने वह भाजी तोडी थी और आपने सारी बात इसे बताकर मेरी फज़ीहत कर दी।" इतना कहकर दीनों बहनें हँसने लगीं, तब श्रीरामकृष्ण बोले, "क्या कहें भाई, सम्पत्ति का यदि यथार्थ बटवारा हो चुका है, तो बिना पूछ कोई चीज ले जाना अच्छा नहीं है। मुझे तो ऐसा ही लगा, इसलिए मेरे मुँह से बात ।निकल पड़ी। अब आगे तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो।" यह सुनकर उन दोनों बहनों को और भी हँसी आई और वे मन में कहने लगीं कि बाबा का स्वभाव बडा सरल है।

एक ओर बाबा का बालक के समान इतना सरल स्वभाव और इसरी ओर इतने शाकिमान!

एक समय मथुरबाबू का किसी एक दूसरे ज़मींदार से झगड़ा हो गया और मथुरबाबू की आज्ञा से मारपीट भी हो गई। उसमें वह ज़मींदार मारा गया। मथुर ने इस संकट के समय श्रीरामकृष्ण की शरण ली और

# श्रीरामकृष्ण और मथुरवाबृ

उनके पैर ज़ोर से पकड़कर बोले, "बाबा, अब मुझे बचाइये।" बाबा ने पहले उसकी बहुत भर्त्सना की। वे बोले, "मूर्ख कहीं का, रोज कुछ न कुछ झंझट लेकर आता जा और कहता जा बाबा मुझे बचाइये! रे मूर्ख! क्या, कोई भी काम हो सभी के कर सकने का सामर्थ्य मुझमें हैं ? जा, अब अपने। किये का फलतू ही भोग। मेरे पास क्यों आया हैं ?" परन्तु मथुर ने जब किसी तरह न छोड़ा, तब तो वे फिर बोले, "अच्छा निकल यहाँ से, जा, पुनः ऐसा मत करना। माता के मन में जो होगा वहीं होगा।" और सचमुचं मथुर पर से वह संकट टल गया।

इस प्रकार दोनों तरह के भावों का मथुर को अनेक बार अनुभव हो जाने के कारण उनका ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस बहु-राणिया बाबा की कृपा से ही मेरा सारा धन कि हिये, प्रताप कि हिये—टिका हुआ है। इसी कारण वह उन्हें ईश्वर का अवतार मानकर उनकी भिक्त करते थे। अपने उपास्य के सम्बन्ध में जो सर्च किया जाता है उससे विषयी छोगों की भिक्त की मात्रा सहज ही अनुमान की जा सकती है। मथुर चतुर, हिसाबी, व्यवहार-कृशल और बुद्धिमान थे। बाबा के िए वह कितने मुक्तहरत होकर पानी के समान पैसा बहाते थे, यह देखकर भी उनकी भिक्त का अंदाज़ हम लगा सकते हैं। मेले में, नाटक में जब श्रीरामकृष्ण बैठे रहते थे तब वह उनके सामने दस दस रुपयों की पुढ़ियाँ बाँधकर अच्छे गायकों को पुरस्कार देने के लिए रख देते थे। गाना सुनते सुनते यदि कोई गाना श्रीरामकृष्ण को अत्यन्त प्रिय लगता था तो वे कभी कभी सारी की सारी पुढ़ियाँ एकदम उसी गायक को

दे डालते थे। मथुर पर इसका कुछ भी असर नहीं होता था। बल्कि उल्टे "बाबा नैसे महान पुरुषों को महान पुरस्कार ही देना चाहिए" कहकर और भी अधिक पुड़ियाँ उनके सामने रख देते थे। कभी किसी गाने से तबीयत खुश हो जाती थी तो पुनः सभी पैसे उस गत्रैये को वे दे डालते थे। इतने से ही तृप्त न होकर वे पास में देने लायक कुछ भी न रहने से एक आध बार अपने शरीर पर के बहुमूल्य वस्त्र को ही देकर आप समाधिमम्र हो जाते थे! इस प्रकार दी गई अपनी सम्पत्ति को सार्थक समझकर मथुर आनन्दमम्र होकर उन्हें पंखा झुलने लगते थे।

बाबा को साथ लेकर मथुर ने काशी, वृन्दावन आदि की यात्रा की। उस समय बाबा के कहने से काशी में उन्होंने "कल्पतरु" होकर दान किया और जिसको जो वस्तु चाहिए थी वही उसे दी। उस समय बाबा को भी कुछ देने की इच्छा उन्हें हुई, परन्तु बाबा को तो किसी भी वस्तु का अभाव नहीं दिखाई पड़ा। उनका अत्यन्त आग्रह देखकर बाबा बोले, "मुझे एक कमंडल दे।" बाबा का यह अलैकिक त्याग देखकर मथुर की आँखों में पानी आ गया।

तीर्थयात्रा करते हुए श्रीरामकृष्ण वैद्यनाथ के पास एक खेड़े में से जा रहे थे। वहाँ के लोगों का दुःख क्षेत्र देखकर बाबा का हृद्य पिघल गया। वे मथुर से बोले "तू तो माता का कोठीवान है। इन सब लोगों में से प्रत्येक को एक एक वस्त्र और एक एक बार सिर में लगाने स्थयक तेल और पेट भर भोजन करा दे।" मथुर पहले कुछ अनमने से

# श्रीरामकृष्ण और मथुरबाबृ

हो गए और बोले, "बाबा! इस तीर्थ-यात्रा के नाम से तो बहुत सर्च हो गया है और इन लोगों की संख्या भी बहुत है। इन सब को अन्न वस्त्र देने चलें तो और भी आधिक खर्च होगा। "सो कैसा किया जावे?" पर श्रीरामकृष्ण ने उनकी एक न सुनी। गाँव के लोगों की निर्धनता और उनके द:ल को देखकर उनका अन्त:करण भर आया था और आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। वे बोले, "दूर हो मूर्ख ! तेरी काशी को मैं नहीं चलता । चला जा, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा । इनका कोई नहीं है, इनको छोडकर मैं कहीं नहीं जाता।" यह कहकर एक छोटे बालक के समान गला फाड़कर वे उन्हीं लोगों में जाकर रोने लगे। यह हाल देख-कर मथुर ने तुरन्त ही कलकत्ते से अनाज और कपड़ा मँगवाया और बाबा की इच्छा के अनुसार सब कार्य किया। उन निर्धन लोगों के आनन्द को देखकर बाबा को भी बड़ा आनन्द हुआ और उनसे बिदा लेकर वे मथुरबाबु के साथ काशी गये। फिर एक बार वे मथुरबाबू के साथ उनकी जमीन आदि देखने गये थे। उस समय भी वहाँ के लोगों के क्लेश को देखकर उन सब को उन्होंने अन्न वस्न दिलाया।

निरन्तर भावावस्था में रहने वाले श्रीरामकृष्ण का मथुरबाबू से इस प्रकार का अद्भुत और मधुर सम्बन्ध था। साधनाकाल में एक समय उन्होंने जगन्माता से प्रार्थना की कि "माता, मुझे शुष्क साधु मत बना। मुझे रस में रख।" मथुर से उनका यह अद्भुत मधुर सम्बन्ध ही इस प्रार्थना का फल है। इसी कारण से जगन्माता ने श्रीरामकृष्ण को बता। दिया था कि तुम्हारी देहरक्षा आदि के लिए तुम्हारे साथ चार

लोग अंगग्क्षक (Body Guards) भी भेज दिये गये हैं। इन चारों में मथुर ही पहले और श्रेष्ठ थे। और सचमुच ईश्वर-योजना के विना ऐसा सम्बन्ध १४ वर्ष तक टिकना सम्भव नहीं है। हाय री पृथ्वी! इस प्रकार के विशुद्ध और मधुर सम्बन्ध तूने आज तक कितने देखे हैं और हे भोगवासने! धन्य है तुझे! मनुष्य के मन को तूने किस प्रकार फौलादी जंजीर से जकड़ रखा है। इस प्रकार के शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव और अद्भुत प्रेम वात्सल्य की मूर्तिमयी प्रतिमा श्रीरामकृष्ण के दर्शन से और उनके कल्याणमय सत्संग का लाभ पाकर भी हमारा मन तुझ में ही लगा हुआ है। अतः भोगवासने! तुझे धन्य है!

एक दिन श्रीरामकृष्ण के मुँह से मथुरबाबू की अनेक बातें सुनकर उनके अपूर्व भाग्य को सराहते हुए एक व्यक्तिने कहा, "महाराज, (मृत्यु के बाद) मथुरबाबू का क्या हुआ ? क्या उसे निश्चय ही पुनः जन्म लेना नहीं पड़ा होगा।" श्रीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, "कहीं न कहीं राजा होकर उसने जन्म लिया होगा, और क्या ? उसकी भोगवासना नष्ट नहीं हुई थी।" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण ने दूसरी बातें निकालीं।

ऐसा है मथुरबाबू का चिरत्र। विशेषतः साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के चिरत्र से उनका कितना सम्बन्ध था यह बात उपरोक्त वर्णन से थोड़ी बहुत ध्यान में आ सकती है। इस प्रकार की सेता, इस प्रकार की भिक्ति, इस प्रकार का विश्वास और अपने आराध्य देवता के प्रति इस प्रकार का अत्यन्त प्रेममय, भिक्तमय और विश्वासमय, दिन्य तथा

## श्रीरामकृष्ण और मथुरबानू

अठौकिक सम्बन्ध का वृत्तान्त हमने न कहीं देखा है, न कहीं पढ़ा है और न सुना है।

इस अलौकिक सम्बन्ध के बार में जितना अधिक विचार किया जाय, मन उतना ही अधिक आश्चर्य में हूब जाता है। श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण की दिव्य लीला में सहायता पहुंचाने के लिए ही मथुरबाबू को भेजा था ऐसा भाव निःसन्देह उत्पन्न हो जाता है। देखिये तो सही, श्रीरामकृष्ण की साधना के आरम्भ में ही उनका मथुरबाबू से प्रथम सम्बन्ध हुआ। साधना को समाप्त कर जब श्रीरामकृष्ण अद्वैत भावभूमि के अत्युच स्थान में सर्वदा अवस्थित रहने लगे तथा यथार्थ सद्गुरू पदवी पर आरूढ़ होकर अशेष लोककल्याण करने लगे उसी समय मथुरबाबू का देहावसान हुआ। मथुरबाबू का काम समाप्त हो गया, परन्तु उन्होंने अपना काम ऐसा कर रखा है कि आध्यात्मिक जगत्में उसकी जोड़ का दूसरा नहीं दिखाई देता! धन्य हैं वह मथुर और धन्य हैं वे श्रीरामकृष्ण!

# १७-साधना और दिन्योन्माद

~~×××

" जिस समय ईश्वरप्रेम की प्रचण्ड तरंगें बिना किसी निमित्त मनुष्य के मन में उठने लगती हैं, उस समय उन्हें हजार प्रयत्न करने पर भी पीछे नहीं हटा सकते।"

" उस समय माता का किसी न किसी रूप में दर्शन हो जाय तो ठींक; अन्यथा प्राण इतने व्याकुल हो जाते थे कि मालूम पड़ता था कि प्राण अभी ही निकल रहे हैं!— और छोग कहते थे कि यह पागल हो गया है!"

—श्रीरामकृष्ण

जगदम्बा के प्रथम दर्शन के आनन्द में मग्न हो जाने के कारण श्रीरामकृष्ण के लिए कुछ दिनों तक कोई भी काम करना असम्भव हो गया। श्री देवी की पूजा आदि नित्य-नैमित्तिक कर्म भी उनसे नहीं हो सकते थे। मथुरबाबू की सम्मति से एक दूसरे ब्राह्मण की सहायता से

## साधना और दिव्योग्माद

हृदय वह काम करने लगा और यह सोचकर कि मेरे मामा को कोई वायु रोग हो गया है उसने उनके औषधोपचार की व्यवस्था की। हृदय का एक वेस से परिचय था। उन्हीं की औषधि श्रीरामकृष्ण को देते हुए बहुत दिन बीत गये, पर कोई लाभ न हुआ। तब उन्होंने श्रीरामकृष्ण के वायुरोग से पीड़ित होने का समाचार उनके घर कामारपुकूर को पहुंचा दिया।

श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए अत्यन्त व्याकुल होकर श्रीराम-कृष्ण जिस दिन बेहोरा नहीं पढ़े रहते थे, उस दिन नित्य के समान वे पूजा-अर्चा आदि करते थे। पूजा ध्यान आदि करते समय उनके मन में क्या हुआ करता था और उन्हें क्या अनुभव होता था इसका थोडा सा दिग्दर्शन वे हमारे पास कभी-कभी कर देते थे। वे कहते थे, "श्री जग-दम्बा के नाटमन्दिर (सभामण्डप) में जो भैरव की एक ध्यानस्थ मूर्ति हैं उसे देखकर ध्यान करते समय मैं मन से कहता था, 'ऐसा ही ज्ञान्त और स्तब्ध बैठकर तुझे जगदम्बा का चिन्तन करना चाहिए। 'ध्यान करने के लिए बैठते ही मुझे स्पष्ट सुन पडता था कि शरीर की सब सन्धियाँ पेर से ऊपर तक खट-खट आवाज करती हुई बन्द हो रही हैं। मानो भीतर से कोई ताला ही लगा रहा हो। जब तक मैं ध्यानस्थ रहता था, तब तक शरीर को थोड़ा भी हिलाने अथवा आसन बदलने या बीच में ही ध्यान को छोड़कर किसी दूसरे काम को करने की बिलकल शाक्ति नहीं रहती थी। पहले के समान खट-खट आवाज होकर-इस समय सिर से पेर तक-सन्धियों के खुलने तक मानो कोई बलात्

मुझे एक ही स्थिति में बैठाल रखता हो। ध्यान के आरम्भ में खबीत पुत्र के समान ज्योति बिंदु के पुत्र दिखाई देते थे। कभी-कभी कुहरे के समान ज्योति से सब दिशायें व्याप्त हुई प्रतीत होती थीं, ओर कभी-कभी चांदी के समुद्र के समान चमकता हुआ ज्योतिःसमुद्र सब दिशाओं में फैला हुआ दिखाई देता था। आँसे मूंदने पर ऐसा दिखाई देता था। आँसे मूंदने पर ऐसा दिखाई देता था। और कई बार आँसें बिलकुल खुली रहने पर भी ऐसा ही दिखता था। में देख रहा हूँ वह क्या है यह समझ में नहीं आता था और ऐसा दर्शन होना भला है या बुरा यह भी नहीं समझता था। अतएव व्याकुलता-पूर्वक माता से में प्रार्थना करता था कि माता! मुझे यह क्या होता है सो नहीं जान पड़ता। तेरी प्रार्थना करने के लिए मुझे मन्त्र तन्त्र का भी ज्ञान नहीं है। क्या करने से तेरा दर्शन होगा सो तू ही बता। तेरे सिवाय मेरा दूसरा और कौन है? अत्यन्त व्याकुल चित्त से में ऐसी प्रार्थना करता था और रोने लगता था।"

इस समय श्रीरामकुष्ण की पूजा और ध्यान आदि कृत्यों ने कृछ विरुक्षण रूप धारण कर लिया था। वह अद्भुत तन्मय भाव दूसरे को समझाकर बतलाना किन है। उस भाव में श्री जगद्म्बा का आश्रय लेने के कारण उनमें बालकों का सा विश्वास, सरलता, शरणागतभाव और माधुर्य सदा दिखाई देता था। गम्भीरता या देशकालपात्रानुसार विधिनिषेध मानते हुए चलना अथवा भावी बातों का विचार करके दोनों हाथों में लड्डू प्राप्त करने आदि व्यवहारों का उनमें पूर्ण अभाव दिखाई देता था। उन्हें देखते ही ऐसा

## साधना और दिव्योग्माद

मालूम होता था कि मानो इच्छामयी जगदम्बा की इच्छा में ही अपनी क्षुद्र इच्छा और अहंकार को डुबाकर "माता! तेरे इस अनन्य शरणागत बालक को जो कुछ कहना हो या करना हो सां तूही कह और कर।" इस प्रकार अन्तःकरण से कहते इए मानो वे जगदम्बा के हाथ के यन्त्र बनकर सभी काम रहे हों; परन्तु इस प्रकार अत्यन्त निरहंकार वृत्ति से व्यवहार करने के कारण इसरे लोगों के विश्वास और कामों से उनके व्यवहार का विरोध होता था । इससे भिन्न-भिन्न लोग पहले पहले आपस में और आगे चलकर स्पष्ट रूप से तरह-तरह की बातें कहने लगे। परन्तु ऐसी स्थिति हो जाने पर या लोगों के ऐसा करने पर भी सब व्यर्थ हुआ। जगदम्बा का यह अलौकिक बालक सर्वतोपरि उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करता रहा और इस कारण संसार का कोलाहल उनके कानों में प्रवेश ही नहीं करता था। वे इस समय संसार में रहते हुए भी न रहने के समान थे। बाह्य जगत् उन्हें स्वप्नवत् भासता था और उसे पूर्ववत् सत्य मानना उनके लिए किसी प्रकार सम्भव नहीं था। "सत्य" यदि कहीं कुछ उन्हें इस समय दिखता था तो वह केवल श्री जगदम्बा की चिन्मयी आनन्द्घन मृर्ति ही थी।

इसके पहले पूजा ध्यान आदि के समय उन्हें कभी माता का एक हाथ ही दिसाई देता था और कभी एक पैर ही अथवा मुलकमल ही, पर अब तो पूजा के समय में भी उन्हें जगदम्बा का पूर्ण दर्शन होता था। उन्हें दिखता था कि मानो वह हँसती है, बोलती है, "यह

कर और वह न कर " आदि बताती है और उनके साथ चलती फिरती है। नैवेध लगाते समय उन्हें पहले ऐसा दिखता था कि "माता के नेत्रों से एक दिव्य ज्योति बाहर निकलकर नैवेध के सब पदार्थों की स्पर्श करती हुई उसका सार भाग खींचकर पुनः नेत्रों में प्रवेश कर रही है। "अब उन्हें ऐसा दिखता था कि नैवंध लगाने के पूर्व ही वहीं माता अपने शरीर की दिव्य प्रभा से सारे मन्दिर को प्रकाशित करती हुई प्रत्यक्ष भोजन करने बेठी है। हृदय कहता था कि "एक दिन श्रीरामकृष्ण की पूजा हो रही थी। इतने में में भी एकाएक वहाँ गया और देखा कि वे श्री जगदम्बा के पादपद्यों पर बिल्वार्ध्य अर्पण करने के लिए तन्मय होकर खड़े हैं। इतने ही में एकाएक 'ठहर! ठहर! पहले मंत्र कहता हूँ, तब खाना ' ऐसा ज़ीर से बोलते हुए उन्होंने पूजा वहीं छोड़कर प्रथम नैवेध ही लगाया।"

पहले पूजा, ध्यान आदि करते समय उन्हें अपने सामने की पात्राणमूर्ति में श्री जगदम्बा का प्रत्यक्ष आविर्भाव दिखाई देता था। अब देवालय में वे जाकर देखते थे तो उन्हें पाषाणमूर्ति ही नहीं दिखती थी। उसके स्थान में मानो जीवित, जागत, चिन्मयी माता अभयदान देती हुई सदा दिखाई देती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि नाक पर हाथ लगाकर देखने से मालूम होता था कि मानो सचमुच माता श्वासोच्छ्वास ले रही हैं। बिलकुल ऑसों फाड़ फाड़ कर देखने पर भी रात को देवी के शरीर की छाया दिखाई के प्रकाश के कारण दीवाल पर पड़ती हुई कहीं भी नहीं दिखाई

## साधना और दिव्योग्माद

देती थी। अपने कमरे में बैठे बैठे सुनने में आता था कि माता पैरों में पेंजन पहिनकर एक बालिका के समान बड़े आनन्द से झुनझुन शब्द करती हुई सीटी पर से ऊपर जा रही हैं। यह सत्य है या नहीं यह देखने के लिए बाहर आने पर यथार्थ में यही बात दिखती थी। कि माता अपने केश खुठे छोड़कर छज्जे पर खड़ी हैं और बीच बीच में कठकते की ओर या कभी गंगा की ओर देखती हैं।

हृदय कहता था, "श्रीरामकृष्ण जब मन्दिर में रहते थे तो उस समय का कहना ही क्या था? पर अन्य समय भी इन दिनों काली मन्दिर में प्रवेश करते ही शरीर रोमांचित हो जाता था। अतः श्रीरामकृष्ण के पूजा करते समय क्या क्या होता है यह सब देखने का अवसर में कभी नहीं चकता था। कई बार में अचानक वहाँ जा पहुँचता था और जो वहाँ दिखाई पडता था उससे उस समय ययपि मन भक्ति और आश्चर्य में डूब जाता था, पर बाहर आते ही संशय उत्पन्न हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि 'मामा सचमुच पागल तो नहीं हो गये हैं? अन्यथा पूजा में इस प्रकार भ्रष्टाचार वे कैसे करते? रानी और मथ्रखाब को यदि इसका पता लगेगा तो वे न मालम क्या करेंगे?' यह विचार मन में आंते ही भय उत्पन्न होता था। पर इधर देखो तो मामा में इस बात की छाया तक न थी और उन्हें यह बात बताई जाय, तो वे सुनते ही न थे। इसके सिवाय उनसे कुछ अधिक कहते भी नहीं बनता था। पता नहीं ऐसा क्यों होता था। पर "एक प्रकार का भय और सङ्कोच मन में पैदा होकर ऐसा लगता था कि

मानो मुँह को ही किसी ने द्वा रखा है। तब तो मन में यही आता था कि उनकी यथासाध्य सेवा करते रहना ही हमारा एक मात्र कार्य है; पर तो भी मन में यह शंका बनी ही रहती थी कि किसी दिन कोई. आनिष्ट न हो जाय।"

मन्दिर में एकाएक जाने से श्रीरामकृष्ण के जिन व्यवहारों से हृद्य के मन में भक्ति और भय दोनों विकार हुआ करते थे, उसके सम्बन्ध में वे हमसे कहते थे, "एक दिन ऐसा देखा कि जो, बिल्वार्ध्य तैयार करके मामा ने पहिले उससे अपने ही मस्तक, वक्ष, सर्व अंग में इतना ही नहीं वरन पाद को भी स्पर्श किया और तत्पश्चात उसे श्री जगदम्बा के चरणों में चढ़ाया।

एक दिन यह देखने में आया कि किसी मतवाले के समान उनके नेत्र और छाती आरक्त हो गई थी। उसी अवस्था में पूजा के आसन पर से उउकर वे झूमते हुए ही सिंहासन पर चढ़ गये और जगदम्बा की ठुड्डी पकड़कर उसे हाथ से सुहलाने लगे; बीच में ही गाना गाने लगे, हँसने लगे और धीरे धीरे कुछ कहने लगे तथा माता का हाथ पकड़कर नाचने लगे।

एक दिन श्री जगदम्बा को नैवेद्य लगाते समय मामा उठकर खड़े हो गये और थाल में से एक कार उठाकर वे जल्दी जल्दी सिंहासन पर चढ़ गये और वह कीर माता के मुख में डालते हुए कहने लगे— "खाओ! माता! खाओ! अच्छी तरह खाओ!" थोड़ी देर बाद बोले,

## साधना और दिव्योन्माद

" क्या कहती हैं ? मैं पहिले खाऊँ ? तो । फिर लो मैं ही खाता हूँ ।" यह कहकर उसमें से कुछ अंश आप स्वयं खाकर पुन: वह कौर माता के मुख में डालते हुए बोले, "मैंने तो खा लिया, अब तू खा मला।"

एक दिन नैवेच लगाते समय एक बिल्ली म्याऊँ म्याऊँ करती वहाँ आगई, तब मामा ने "खाओ माता, खाओ भला" यह कहते हुए वह सारा नैवेच बिल्ली को ही खिला दिया।

एक दिन रात के समय जगदम्बा की पहंग पर सुलाकर मामा एकदम "मुझे अपने पास सोने की कहती हो? अच्छा तो फिर सी जाता हूँ माता!" यह कहकर जगदम्बा के उस रुपहरी पहंग पर कुछ समय तक सोये रहे!

पूजा करते समय वे इतनी तन्मयता के साथ ध्यान करते रहते थे कि बहुत समय उन्हें बाह्य जगत् की रमृति ।बिलकुल नहीं रहती थी। ऐसा कई बार होता था।

संबेरे उठकर जगदम्बा के हार के लिए मामा स्वयं ही बगीचे में जब फ़्ल तोड़ते थे उस समय भी ऐसा दिखता था की वे किसी से बोल रहे हैं, हँस रहे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं।

सारी रात मामा को ।निद्रा नाम को भी नहीं आती थी। किसी भी समय उठकर देखो तो मामा भावावस्था में किसी से बातचीत कर रहे हैं अथवा गा रहे हैं या पंचवटी के नीच ध्यानस्थ बैठे हैं।"

हृद्य कहता था कि श्रीरामकुष्ण के इस कार्य को देखकर मन में तरह तरह की शंकाएँ होती थीं। तोभी दूसरों से यह बात बताने की मुझे हिम्मत नहीं पड़ती थी; क्योंकि डर लगता था कि सम्भव है वह दूसरा मनुष्य अन्य लोगों के पास उसकी चर्चा करे और ऐसा होते होते बाबु के कान तक भी यह बात पहुँच जाय और कोई अनिष्ट परिणाम हो जावे ।परानित्यप्रति यदि ऐसा होने लगा तो वह बात छिपकर भी कब तक रहेगी ? अन्त में यह बात इसरों की दृष्टि में आई और इसका समा-चार खजाश्री बाबू के पास भी पहुँच गया। वे स्वयं एक दिन आकर सब हालचाल देख गये पर उस समय श्रीरामकृष्ण को किसी देवता चढे हुए मनुष्य के समान उग्र रूप में और निर्भय तथा निःसंकोच व्यवहार करते देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दफ़तर में हौट जाने के बाद उनमें आपस में इस पर विचार होने लगा और अन्त में यह निश्चय हुआ कि छोटे भट्टाचार्य \* या तो पागल हो गये हैं या उन्हें किसी भत ने घेर लिया है। अन्यथा पूजा के समय इस प्रकार शास्त्र विरुद्ध आचरण कभी न करते। चाहे जो भी हो इतना तो स्पष्ट है कि जगदम्बा की पूजा-अर्चा आदि कुछ नहीं होती; भट्टाचार्य ने सब अष्टा-चार मचा रखा है और यह बात बाबू के कान में अवश्य ही डाल देनी चाहिए।

मथुरबाबू को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, "में स्वयं आकर सब बातें देखूँगा, तब तक भट्टाचार्य जी को वैसी ही पूजा करने

<sup>\*</sup> श्रीरामरुष्ण को देवालय के नौकर चाकर "छोटे भट्टाचार्य" कहने थे १

## साधना और दिव्योनमाद

दी जाय।" यह बात ज़ाहिर होते ही प्रत्येक व्यक्ति कहने लगा "अब भट्टाचार्य की नौकरी निश्चय ही छुट जावेगी। अपनी पूजा में देवी कितने दिनों तक अष्टाचार सहन करेगी।" एक दिन बिना किसी को बताये पूजा के समय मथुरबाव आकर बहुत समय तक श्रीरामकुष्ण के कार्यों को ध्यानपूर्वक देखते रहे। भाव में तन्मय रहने के कारण श्रीरामक्रष्ण का ध्यान उधर नहीं गया । पूजा के समय पूर्ण लक्ष्य जगदम्बा की ओर ही रहने के कारण मन्दिर में कौन आया कौन गया इस बात का ध्यान उन्हें कभी नहीं रहता था। मथुर की समझ में यह बात थोड़ी ही देर में आ गई। तत्पश्चात् जगद्म्बा के साथ श्रीरामकृष्ण का बालक के समान व्यवहार देखकर उन्हें यह जच गया कि इस सब का कारण उनकी प्रेमा-भक्ति ही है। उन्हें यह मालुम पड़ा कि "इस प्रकार के निष्कपट भक्ति-विश्वास से यदि जगदम्बा प्रसन्न न होगी तो फिर होगी किस उपाय से ? " पूजा करते समय श्रीरामकृष्ण की आँखों से बहती हुई अश्रुधारा, उनका अदम्य उत्साह, उनकी भावतन्मयता, उनका अन्य सब विषयों के प्रति पूर्ण दुर्लक्ष्य आदि देखकर मथुर का हृदय आनन्द और भक्ति से भर आया। उन्हें भास होने लगा कि मन्दिर भें मानो सचमुच दिव्य प्रकाश भरा हुआ है। उनके मन में निश्चय भी हो गया कि भट्टाचार्य को अवस्य ही देवी का दर्शन हो चुका है। थोड़ी देर बाद वे बड़े भक्तियुक्त अन्त:करण से और अश्रुपूर्ण नेत्रों से श्री जगदम्बा को और उसके उस अपूर्व पुजारी को दूर से ही वारम्बार प्रणाम करने लगे और यह कहते हुए कि "आज इतने दिनों में देवी की यथार्थ प्रतिष्ठा हुई है, इतने दिनों

में अब उसकी सची पूजा होने लगी है" मथुरवाबू किसी से कुछ न बोलकर अपने बाड़े में वापस आ गये। दूसरे दिन मन्दिर के प्रधान कर्मचारी को उनका हुक्म मिला कि "भट्टाचार्य महाशय जेसी चाहे वैसी पूजा करें। उनसे कोई कुछ भी छेड़छाड़ न करे।"

उपरोक्त वत्तान्त से शास्त्रज्ञ पाठक समझ सकेंगे कि श्रीरामकृष्ण के मन में इस समय बड़ी भारी कान्ति हो रही थी। बैधी भक्ति की सीमा को लाँधकर इस समय वे अहैतुकी प्रेमाभक्ति के उच्च मार्ग से बड़ी शीघ्रता के साथ आगे बढ़ रहे थे। यह ऋान्ति इतनी स्वाभाविक और सहज रीति से हो रही थी कि दूसरों की बात तो जाने दीजिये, स्वयं उनको ही इसका स्पष्ट ज्ञान नहीं था। उन्हें उसका स्वरूप केवल इतना ही समझ में आया था कि श्री जगदम्बा के प्रति अपार प्रेम के अखण्ड और उद्दाम प्रवाह में मैं आ पड़ा हूँ और वह प्रवाह जिधर है जावे उधर ही मुझे जाना चाहिए। इसी कारण बीच बीच में उन्हें शंका होती थी कि " मुझे ऐसा क्यों होता है, मैं उचित मार्ग ही से तो जा रहा हूँ ? " इसीलिए वे व्याकुलता से माता से कहते थे, " माता! मुझे यह क्या होता है मैं नहीं समझता, में सीधे मार्ग से जा रहा हूँ या नहीं यह भी मैं नहीं जानता, इसलिए मुझे जो करना उचित हो, सो ही तू करा, जो सिखाना हो, सो ही तु सिखा और सदा मेरा हाथ पकड्कर चला।" काम, काञ्चन, मान, यश सब प्रकार के ऐहिक भोग और ऐश्वर्य से मन को हटाकर अन्तः करण के अत्यन्त भीतरी भाग से वे श्री जगदम्बा से उपरोक्त प्रार्थना किंया करते थे। करुणामयी ने अपने

## साधना और दिव्योनमाद

असहाय वालक का आकोश सुना और उसका हाथ पकड़कर सब ओर से उसकी रक्षा करती हुई उसकी इच्छा पूर्ण की । उनके साधना-काल में उन्हें जिन-जिन वस्तुओं अथवा जिस प्रकार के मनुष्यों की आवश्यकता थी, वह सब स्वयं ही उनके पास उन्होंने भेज दिये और उन्हें शुद्ध ज्ञान और शुद्ध भक्ति के अत्युच्च शिखर पर स्वाभाविक सहज भाव से ले जाकर बिटा दिया ।

> अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

> > गीता, ९।२२

गीता में भगवान ने जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा की है और जो आश्वा-सन दिया है उसका अक्षरशः पालन श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में उनके इस समय के चरित्र को ध्यानपूर्वक देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है तथा मन स्तब्ध और आश्चर्यचिकत हो जाता है। "ईश्वर-प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले साधक को आवश्यक वस्तुओं का अभाव कभी नहीं रहता।" यह बात बड़े-बड़े साधकों ने सदा से बतलाई है, तथापि संशयगरत मनुष्यों ने इस विधान की सत्यता यदि आधुनिक काल में प्रत्यक्ष न देखी होती तो इस विधान पर उनका कभी विश्वास न होता। अतः साक्षात् श्री जगदम्बा ने इस शास्त्रीय विधान की सत्यता संशयी और दृष्ट मन को दिखाने के लिए श्रीरामकृष्ण का हाथ पकड़कर उनसे यह लीलाभिनय कराया!

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ईश्वरप्रेम की प्रचण्ड तरंगें विना किसी निमित्त जब मनुष्य के मन में उमड़ने लगती हैं, तब हजार प्रयत्न करन पर भी उन्हें पीछे नहीं हटा सकते । इतना ही नहीं, वरन कई बार उनके प्रवल वेग को धारण करने में असमर्थ होकर यह स्थल जड़ **इारीर जर्जर हो जाता है। इस तरह कई साधक** मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञान या पूर्ण भक्ति के प्रचण्ड वेग को सहन करने योग्य इारीर का रहना अत्यन्त आवश्यक है। आज तक केवल अवतारी प्ररुषों के शरीर ही इस प्रचण्ड वेग को सर्वदा सहन करने में समर्थ हुए हैं।इसी कारण भक्तिशास्त्र में अवतारी पुरुषों को बारम्बार " शुद्ध-सत्वविग्रहवान् " कहा गया है। भक्तिशास्त्र का कथन है कि रजागुण और तमोगुण जिनमें छेश मात्र भी नहीं हैं, ऐसे शुद्ध सत्वगुण के उपादान से बने हुए शरीर को छेकर वे इस संसार में आते हैं। इसी कारण सब प्रकार के आध्यात्मिक भाव वे सहन कर सकते हैं। इस तरह का श्रीर धारण करने पर भी ईश्वरी भाव के प्रबल वेग से कई वार उनको. विशेषतः भक्तिमार्ग से जानेवाले पुरुषों को, अत्यन्त कष्ट होता हुआ दिखाई दंता है। भाव के प्रवल वेग के कारण ईसा मसीह और श्री चैतन्य देव के शरीर की सन्धियाँ शिथिल हो गई थीं और उनके शरीर के प्रत्येक रोमकूप से पसीने के समान बूंद बूंद रक्त बाहर निकलता था; यह दृष्टान्त भी काफी ज्वलन्त है। इस प्रकार के शारीरिक विकार यद्यपि उन्हें अत्यन्त कष्ट देते थे, तथापि उन्हीं की सहायता से उनके श्रीर को पूर्वीक्त असाधारण मानसिक वेग धारण करने की शक्ति प्राप्त

## साधना और दिव्योदमाद

होती गई और आगे चलकर जब उनके शरीर की मानसिक वेग धारण करने का अभ्यास हो गया तब ये सब विकार उनके शरीर में पहले के समान सदा दिखाई नहीं देते थे।

भाव भक्ति के प्रवल वेग से श्रीरामकृष्ण के शरीर में इसी समय से अनेक अद्भुत विकार उत्पन्न हुए । साधना प्रारम्भ करने के थोंडे ही दिनों में उनके शरीर में विलक्षण दाह उत्पन्न हुआ और वह जैसे-जैसे बदता चला, वैसे-वैसे उन्हें उसके कारण बहुत कप्ट भोगना पडा। इस गात्रदाह का कारण स्वयं श्रीरामकृष्ण हमें इस प्रकार बतलाते थे कि सन्ध्या, पूजा आदि करते समय शास्त्रीय विधान के अनुसार अपने हृदय के पाप-पुरुष को दुग्ध कर सकते हैं। साधनों के प्रारम्भ करते ही गात्रदाह उत्पन्न हुआ तब मैं मन में कहने लगा, "अब यह और कहाँ का रोग आ गया ? " धीरे-धीरे गात्रदाह बढ़ता ही गया और बिलकुल असहा हो गया। अनेक प्रकार के तेल में सिर पर मालिश करके देखा पर कोई लाभ न हुआ। पश्चात् एक दिन पश्चवटी के नीचे में बैठा था, तब ऐसा दिखा कि ( अपने शरीर की ओर उंगली दिखाकर ) इसमें से एक ठाल-लाल आँखों वाला भयंकर स्वरूप का काला पुरुष शराबी के समान झमते हुए बाहर निकलकर मेरे सामने खड़ा हो गया और उसिके पीछे पीछे गेरुआ वस्त्र पहने हुए हाथ में त्रिशूल धारण किये हुए एक अत्यन्त सोम्याकृति पुरुष बाहर आया और उस काले पुरुष से युद्ध करके उसने उसे मार डाला । इस द्रीन के बाद कुछ दिनों के लिए गात्रदाह कम पड़ गया । इस पाप-पुरुष के दुग्ध होने के पुर्व छः महीने तक लगातार गात्रदाह से असह्य कष्ट होता रहा था।"

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से हमने यह सुना है कि पाप पुरुष के नष्ट होने पर कुछ ही दिनों में उनका गात्रदाह कम हो गया, पर थोड़े ही दिनों में वह पुन: शुरू हुआ। उस समय श्रीरामकृष्ण वैथी भक्ति की सीमा को उहुंचन करके प्रेमा भक्ति से जगदम्बा की सेवा में तन्मय हो रहे थे। कमशः यह गात्रदाह इतना बढ़ा कि पानी में भिगीया हुआ वस्त्र सिर पर लगातार तीन घण्टे पानी टपकते हुए रखने से भी वह दाह कम नहीं होता था। आगे चलकर भैरवी ब्राह्मणी ने आकर इस दाह को कितने सहज उपाय से दूर कर दिया इसका वर्णन आगे आएगा। इसके बाद एक समय और भी उन्हें असह्य गात्रदाह हुआ। उस समय श्रीरामक्काण मधुरभाव की साधनाएँ कर रहे थे। हृदय कहता था, "किसी की छाती पर जलते हुए अंगार फैला देने से उसे जिस प्रकार क्केश और वेदना होती है उसी तरह श्रीरामकृष्ण को उस समय हुआ करती थी। उसके कारण वे लगातार छटपटाते रहते थे।" यह गात्रदाह बहुत दिनों तक बना रहा । कई दिनों के बाद श्री कनाईलाल घोषाल से उनका परिचय हुआ। ये सज्जन उच्च श्रेणी के शक्ति-उपासक थे। उनके कहने से श्रीरामक्रष्ण देवी का इष्ट कवच धारण करने लगे और उसी से उनका गात्रदाह दूर हुआ । अस्त-

श्रीरामकृष्ण की इस प्रकार की अद्भुत पूजा देखकर अपने घर ठौटने पर मथुरबाबू ने सारा वृत्तान्त रानी रासमाण से कह दिया। भक्तिमती रानी को यह बात सुनकर बड़ा आनन्द हुआ। श्रीरामकृष्ण के मुख से भक्तिरसपूर्ण भजन सुनकर उनके प्रति पहले ही से उनका

## साधना और दिच्योनमाद

आद्रभाव था। इसके सिवाय जब श्री गोविन्द जी की प्रतिमा भंग हुई थी उस समय भी उनके भिक्तपूर्ण हृदय का थोड़ा बहुत परिचय उन्हें हुआ ही था। इस बात से उन्हें भी जँच गया कि श्रीरामकृष्ण के समान सरल, पवित्र और भिक्तिवाले पुरुष पर श्रीजगदंबा की कृपा होना स्वाभाविक ही है। अतः उन्होंने भी इस प्रकार के अद्भुत पूजारी का सर्व कार्यकलाप स्वयं देखने के लिए एक दिन दक्षिणेश्वर जाने का निश्वय किया।

आज रानी रासमणि श्री जगदम्बा के देवालय में स्वयं आई थीं। अतः नौकर चाकरों में बड़ी हड़बड़ी मच गई थी। सदा के कामचोर लोग भी आज अपना-अपना काम बहुत दिल लगाकर कर रहे थे। घाट पर जाकर गंगास्नान करके रानी देवालय में आई। श्री जगदम्बा की पूजा उसी समय समाप्त हुई थी। श्री जगदम्बा को प्रणाम करके रानी मूर्ति के समीप बैठ गई और छोटे भट्टाचार्य को भी वहीं खड़े देखकर रानी ने उनसे श्री जगदम्बा के एक दो पद गान के लिए कहे। श्रीरामकृष्ण भी शीघ ही रानी के पास वेठकर अत्यन्त तन्मयता के साथ रामप्रसाद, कमलाकान्त आदि साधकों के भाक्तिपूर्ण पद गाने लगे। कुछ पद गाने के बाद श्रीरामकृष्ण ने अपना गाना एकाएक बन्द कर दिया और बड़े कोध से "यहाँ भी संसार के विचार! यहाँ भी संसार के विचार! यहाँ भी संसार के विचार! कहते हुए अकस्मात् रानी को दो तमाचे लगा दिये। अपने बालक को गृलती करते देख पिता जिस तरह कुद्ध होकर उसकी ताड़ना करता है, उसी तरह का श्रीरामकृष्ण का यह आचरण था।

इस विचित्र कार्य को देखकर आसपास खडे हुए नौकर चाकरों में बड़ी हलचल मच गई। कोई कोई एकदम श्रीरामक्रष्ण को पकड़ने के लिए दोड़ पड़े। देवालय में यह गड़बड़ देखकर बाहर के नौकर लोग भी दौड़ते हुए भीतर आने लगे। "स्वयं रानी को इस पागल पीर न तमाचे लगा दिये, तब तो निश्वय ही इसके सी वर्ष पूरे हो चुके " आदि बकवाद शुक्त हो गई; परन्तु इस गड्बड् के मुख्य कारण-श्रीगमक्काण और रानी रासमणि दोनों ही बिलकुल शान्त बैठे रहे। इस सारे कोलाहल की ओर श्रीरामकुष्ण का ध्यान बिलकुल नहीं था। व तो अपने ही विचार में मग्न थे। मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे थे उनका पता श्रीरामकष्ण को कैसे लग गया इसी बात का आश्चर्य रानी अपने मन में कर रही थीं। नौकर चाकरों की धृमधाम और कोलाहल अधिक बढ जाने पर रानी का ध्यान उस ओर गया । वह समझ गई कि य लोग निरपराध श्रीरामकृष्ण को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। अतः उन्होंने गम्भीर स्वर में सब को आज्ञा दे दी कि " भट्टाचार्य का कोई अपराध नहीं है। तुम कोई उन्हें किसी प्रकार का कष्ट मत दो।" बाद में मथुरबाबू के कान में भी यह बात पहुँची, तब उन्होंने भी रानी का ही हुक्म कायम रखा । इस घटना से वहाँ किसी-किसी की बड़ा दु:स हुआ, पर उसका उपाय ही क्या था ? " बड़ों के झगड़ों में पड़ने की पंचायत हम गरीब लोगों को क्यां हो ? "यह विचार कर बचारे सभी लोग शान्त बैठ गये। अस्त-

श्री जगद्मना के ।चिन्तन में ही सदैव निमग्न रहने के समय से श्रीरामकृष्ण के मन में भक्ति ओर आनन्दोल्लास की मात्रा इतनी अधिक

## साधना और दिव्योन्माद

हो गई थी कि श्री जगदम्बा की पूजा-अर्चा आदि नित्य-नैमित्तिक कार्य किसी प्रकार निपटाना भी उनके लिए असम्भव हो गया था 🖡 आध्यात्मिक अवस्था की उन्नति के साथ-साथ वैधी कर्म किस तरह आप से आप छुटने लगते हैं इस विषय में श्रीरामकृष्ण एक अत्यन्त चुभता हुआ दृष्टान्त देते थे। वे कहते थे-- "जब तक बहु गर्भवती नहीं होती तब तक उसकी सास उसे कुछ भी खान को और सब प्रकार के काम करने को कहती है, पर उसके गर्भवती होते ही इन बातों की छानबीन शुरू हो जाती है और जैसे-जैसे अधिक समय बीतने लगता है, वैसे-बैसे सास उसे कम काम देने लगती है और जब प्रसृति का दिन समीप आने लगता है, तब तो गर्भ को कुछ हानि न पहुँच जाय इस डर से उससे कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहती। प्रसाति के बाद उस स्त्री के पास काम केवल इतना ही रह जाता है कि वह अपने शिशु की सेवाशुश्रुषा में ही लगी रहे।" श्रीरामक्कण का भी स्वयं अपने सम्बन्ध में श्री जगदम्बा की बाह्य पूजा-अर्चा के विषय में बिलकुल यही हाल हुआ। उन्हें अब पुजा-अर्चा आदि 🕏 बारे में समय आदि का ध्यान नहीं रहता था। सदैव जगदम्बा के ही चिन्तन में तन्मय होकर जिस समय उसकी जैसी सेवा करने की लहर उन्हें आ जाती थी, उस समय वैसी ही सेवा करते थे। किसी समयं पुजा आदि न करके प्रथम नैवेद्य ही अर्पण करते थे; कभी ध्यानमग्र होकर अपने पृथक अस्तित्व को ही भूठ जाते थे और श्री जगदम्बा की पूजा सामग्री से अपनी ही पूजा कर लिया करते थे। भीतर बाहर सर्वत्र श्री जगदम्बा का निरन्तर द्रीन होते रहने के कारण इस प्रकार

का आचरण उनसे हो जाया करता था यह बात हमने उन्हीं के मुँह से सुनी हैं। वे कहते थे, "इस तन्मयता में लेश मात्र कमी होकर यदि श्री जगदम्बा का दर्शन क्षण भर भी न हो, तो मन इतना ज्याकुल हो जाता था कि उस विरह की असह्य वेदना से में ज़मीन पर इधर-उधर लोटने लगता था और अपना मुँह ज़मीन पर धिसकर, दुःस करते हुए रोत-रोते आकाश पाताल एक कर डालता था। ज़मीन पर लोटने से और पृथ्वी पर मुँह को धिस डालने के कारण सारा शरीर खून से लाल हो जाता था, पर उधर मेरा ध्यान ही नहीं रहता था। पानी में पड़ा हूँ, कीचड़ में गिरा हूँ, या आग में गिर गया हूँ, इसकी सुधि ही नहीं रहती थी। ऐसी असह्य वेदना में कुछ समय बीत जाने पर पुनः श्री जगदम्बा का दर्शन होता था और पुनः मन में आनन्द का समुद्र उमड़ने लगता था!"

श्रीरामकृष्ण के प्रति मथुरबाबू के मन में अपार भक्ति और आदर बुद्धि थी, तथापि जब उन्होंने रानी को भी मार दिया तब तो मथुर के मन में भी शंका होने लगी और उन्हें वायुरोग हो जाने का निश्चय होने लगा। मथुरबाबू के मन में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी; क्योंकि मालूम पड़ता है कि मथुरबाबू कुछ भी हो, विषयबुद्धिवाले ही तो थे। सम्भव था कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था का परिचय ठींक ठींक न होने से ही उनके उन्माद होने का अनुमान हुआ हो। अतः यह सोचकर कि श्रीरामकृष्ण को उन्माद हो गया है उन्होंने कलकत्ते के सुप्रसिद्ध वैध गंगाष्ठसाद सेन से श्रीरामकृष्ण की

# साधना और दिब्बोन्माद

परिक्षा कराकर उनसे उन्हें औषधि दिलाना शुक्त कर दिया। इतना ही करके मथुरबाबू शान्त नहीं हुए। "अपने मन को ठीक ठीक सम्हालकर रखना चाहिए और उसे अधिक भड़कनं न देकर यथाशक्ति साधना करते जाना चाहिए "इस प्रकार तर्क-युक्ति की सहायता से भी श्रीरामकृष्ण को निश्चय कराने का प्रयत्न उन्होंने अपनी ओर से किया। इस तर्क-युक्ति का निश्चय श्रीरामकृष्ण को कराते समय मथुरबाबू की किस प्रकार फज़ीहत होती थी, बह इसके पूर्व बताए हुए ठाल और सफेद फूल के विषय पर से पाठक समझ सकते हैं।

देवी की नित्य-नियामित पूजा-अर्चा श्रीरामकृष्ण के द्वारा होना असम्भव जानकर मथुरवाबू ने उस कार्य के लिए दूसरा प्रवन्ध कर दिया। श्रीरामकृष्ण के चचेरे भाई रामतारक लगभग इसी समय काम ढूंढ़ते दक्षिणेश्वर आए हुए थे। उन्हींको मथुरवाबू ने श्रीरामकृष्ण के आराम होने तक उनके कार्य पर नियुक्त कर दिया। यह बात सन् १८५८ की है।

रामतारक को श्रीरामकृष्ण हलघारी कहा करते थे। उनके सम्बन्ध में हमसे श्रीरामकृष्ण कई बातें बताया करते थे। हलघारी बड़े अच्छे पण्डित और निष्ठावान साधक थे। श्रीमद्भागवत, अध्यात्मरामायण आदि अंथ उनको बड़े प्रिय थे और उनका वे नित्य पाठ करते थे। श्री जग-दम्बा की अपेक्षा श्री विष्णु भगवान पर ही उनकी अधिक भक्ति थी, तथापि देवी के प्रति उनके मन में अनादर नहीं था, और इसी कारण

उन्होंने देवी के पुजारी का कार्य स्वीकार कर लिया। काम पर नियुक्त होने के पूर्व उन्होंने अपने लिए प्रसाद के बदले रोज सीधा मिलने का प्रबन्ध मथुरबाबू से कहकर करा लिया था। मथुरबाबू ने प्रथम तो ऐसा प्रबन्ध करने से इन्कार किया। वे बोले, "क्यों? प्रसाद लेने में तुम्हें क्या हानि हैं? तुम्हारे भाई गदाधर और भाओ हृदय तो रोज देवी का प्रसाद प्रहण करते हैं। वे तो कभी सूखा अन्न लेकर हाथ से नहीं प्रकात। "हलधारी ने उत्तर दिया, "मेरे भाई की आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च हें, वे कुछ भी करें तो भी उन्हें दोष नहीं लग सकता। स्वयं मेरी अवस्था उतनी ऊँची नहीं हैं, अतः यदि में वैसा कह तो मुझे निष्ठाभंग करने का दोष लगेगा।" मथुरबाबू इस उत्तर से संतृष्ट हो गए और उन्हें सूखा अन्न लेकर रसोई बनाने की अनुमित दे दी। उस समय से हलधारी पंचवटी के नीचे रसोई बनाकर भोजन किया करते थे।

हलधारी का देवी के प्रति अनादर नहीं था, तथापि देवी को पशुबिल देना उन्हें पसन्द नहीं था। विशेष पवों में देवी को पशुबिल देने की प्रथा दक्षिणेश्वर में प्रचिलत थी। अतः उन पवों के दिन रोज के समान आनन्द और उल्लास से देवी की पूजा वे नहीं कर सकते थे। ऐसा कहते हैं कि लगभग एक मास तक देवी की पूजा करने के बाद एक दिन वे सन्ध्या कर रहे थे कि अचानक उनके सामने श्री जगदम्बा उग्र रूप धारण करके खड़ी हो गई और बोली, "चला जा तू यहाँ से। तेगी पूजा मैं ग्रहण नहीं कर्मगी; तू मन से मेरी पूजा नहीं करता और इस अपराध के कारण तेरा लड़का शीघ ही मृत्यु को प्राप्त होगा।"

# साधना और दिव्योग्माद

इस के बाद थोड़े ही दिनों में अपने पुत्र के मरने का समाचार उन्हें विदित हुआ; तब उन्होंने यह सब वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बता दिया और श्री जगदम्बा के पुजारी का कार्य छोड़ दिया। इस समय से हृद्य द्वी की पूजा करने लगा और हलधारी उसके स्थान में श्री राधा गोविन्द जी की पूजा करने लगे।

(१८५५-५८)

"मेरे जीवन में लगातार १२ वर्ष तक ईश्वरप्रेम का प्रचण्ड तूकान उमड़ा हुआ था! माता को भिन्न भिन्न रूपों में कैसे देग्बू-यही धुन सदा मुझ पर सवार थी!"

" यहाँ (मेरी ओर से) सर्व प्रकार की साधनाएँ हो चुकी ! ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग और हठयोग भी !— आयु बढाने के छिए।—"

—श्रीरामऋण

श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल की बातें बतात समय, प्रथम स्वयं. उन्होंने उस काल के बारे में जो बातें समय समय पर बताई हैं, उनका विचार करना चाहिए। तभी उस समय की वार्ता को ठीक ठीक बताना सरल होगा। स्वयं उनके मुँह से हमने यह सुना है कि कुल बारह वर्ष तक निरन्तर भिन्न भिन्न साधनाओं में वे निमम रहे। दक्षिणेश्वर में श्री

जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा १८५५ में ता. ३१ मई, बृहस्पति वार के दिन हुई थी। उसी साल श्रीरामकृष्ण ने वहाँ पुजारी का पद ग्रहण किया और सन् १८५५ से सन् १८६६ तक यही बारह वर्ष का समय उनका साधनाकाल निश्चित होता है। यद्यपि स्थूल मान से यही समय निश्चित होता है तथापि इसके बाद भी तीर्थयात्रा में भिन्न भिन्न तीर्थों में और वहाँ से लेंटिन पर कभी कभी दक्षिणेश्वर में भी उनका साधना में मग्न रहना पाया जाता है।

स्थृत मान से इन बारह वर्षों के तीन भाग हो सकते हैं। पहला भाग सन १८५५ से १८५८ तक के चार वर्षों का है। इस अविध में जो मुख्य मुख्य घटनाएँ हुई, उनका वर्णन हो चुका है। द्वितीय भाग सन् १८५५ से १८६२ तक के चार वर्षों का है। इसमें भैरवी बाह्मणी की संरक्षा में उन्होंने गोंकुल वत से आरम्भ करके मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में विणित साधनाओं का यथाविधि अनुष्ठान किया। तृतीय भाग सन् १८६२ से १८६६ तक के चार वर्षों का है। इस अविध में रामायत पंथ के जटाधारी नामक साधु से उन्होंने राम मन्त्र की दीक्षा ली और उनके पास की रामलाला की मूर्ति प्राप्त की । वैष्णव तन्त्रोक्त ससीभाव का लाभ उठाने के लिए उन्होंने छः मास स्त्रीवेष में ही रहकर ससीभाव की साधना की, श्रीमत् प्रमहंस तोतापुरी से सन्यास-इिक्षा लेकर उन्होंने वेदान्तोक्त निर्विकल्प समाधि का लाभ उठाया और अन्त में श्री गोविन्दराय से इस्लाम धर्म का उपदेश लेकर उस धर्म में बताई हुई साधना की। इसके अतिरिक्त इन बारह वर्षों की अविध में ही उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त सख्य-

# श्रीरामऋष्ण लीलामृत

भाव की साधना की ओर कर्ताभजा, नद्रसिक आदि वैष्णव मतों के अन्तर्गत पन्थों की भी जानकारी प्राप्त की।

प्रथम चार वधों की अवधि में उन्हें दूसरों से आध्यात्मिक विषय में यदि कोई सहायता प्राप्त हुई थी, तो वह केवल श्रीयृत केनाराम भड़ से ली हुई शक्ति-मन्त्र की दीक्षा ही है। ईश्वरप्राप्ति के विषय में उनके अन्तःकरण में अत्यन्त व्याकुलता उत्पन्न हो गई थी और उसी की सहा-यता से उन्होंने ईश्वरदर्शन का लाभ उठाया। यह व्याकुलता उत्तरोत्तर अधिकाधिक वृद्धिंगत होकर उससे उनके शरीर और मन का रूप इतना बदल गया था कि उसकी उन्हें कल्पना तक न थी। उससे उनमें नये नये भाव उत्पन्न हुए। इसके सिवाय इसी व्याकुलता से ही उनके मन में अपने उपास्य देव के प्रति अत्यन्त प्रेम उत्पन्न हुआ और वैधी भिक्त के सर्व बाह्य नियमों का उल्लंघन करके वे प्रेमाभिक्त के अधिकारी बन गये जिससे उन्हें शीघ ही श्री जगदम्बा के दिव्य दर्शन की प्राप्ति हुई।

इस पर कोई सहज ही कह सकता है कि "तब बाकी क्या बचा था ? श्रीरामकुष्ण को यदि इस समय ईश्वर का दर्शन हो गया था तो फिर अब इसके बाद साधना करने के लिए उन्हें कोई कारण ही शेष नहीं था।" इसका उत्तर यह है कि एक दृष्टि से साधना की कोई आवश्यकता नहीं थी तथापि दूसरी दृष्टि से साधना की आवश्यकता ज़क्तर थी। श्रीरामकुष्ण कहते थे—" वृक्ष, लता आदि का साधारण गियम यह है कि उनमें पहले फूल फिर फल निकलते हैं, परन्तु उनमें से

कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रथम फल तत्पश्चात् पुष्प निकलते हैं।" साधनाओं के बिषय में श्रीरामकृष्ण के मन का विकास बिलकृल उसी तरह का हुआ। इसी कारण उन्हें एक दृष्टि से इसके बाद साधना करने की आवश्यकता नहीं थी, यह सच है। परन्तु साधनाकाल के प्रथम भाग में यद्यपि उन्हें भिन्न भिन्न दर्शन प्राप्त हुए थे, तथापि जब तक उन्हेंने शास्त्रों में वर्णित साधकों के शास्त्रीयसाधन-पद्धति द्वारा उत्पन्न अनुभवी के साथ अपने स्वतः के अनुभवों का मिलान करके देख नहीं लिया, तथा जब तक अपने अनुभव की सचाई और भ्रुटाई का निश्चय नहीं कर लिया और इस प्रकार के अनुभवों की चरम सीमा निर्धारित नहीं हो गई, तब तक उनका मन सदा शंकायुक्त ही बना रहता था। श्रीरामकुष्ण कहते थे-" श्रीजगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप के दुर्शन मुझे नित्यप्रति हुआ करते थे, पर ये दर्शन सत्य हैं या कि केवल मन के भ्रम मात्र हैं यह संशय मुझे सदा हुआ करता था। इसी कारण में कहा करता था कि यदि अमुक बातें हो जावेंगी तो में इन दर्शनों को सत्य मानूँगा और सदा वही बातें हो जाया करती थीं।" ऐसी अवस्था रहने के कारण ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी उन्हें साधना करना जरूरी हो गया। अतएव श्री जगदम्बा की कृपा से उन्होंने केवल अन्तः करण की व्याकृतता से जो दर्शन और अनुभव प्राप्त किया था, उन्हीं को पुनः एक बार शास्त्रोक्त मार्ग से और शास्त्रोक्त प्रणाली से साध्य करके प्राप्त कर लेना उनके लिए आवश्यक हो गया था। शास्त्रों का कथन है कि " श्री गुरुमुख से सने हुए अनुभव और शास्त्रों में वर्णित पूर्वकालीन साधकों के

#### श्रीरामऋणाहीलामृत

अनुभव—दोनों का तथा अपने को प्राप्त होने वाले दिव्य दर्शन और अपने अलेकिक अनुभवों का मिलान करके जब तक साधक उन सब की एकवाक्यता स्वयं प्रत्यक्ष नहीं देख लेता तब तक वह सर्वथा संश्य रहित नहीं हो सकता। इन तीनों अनुभवों—शास्त्रोक्त अनुभव, अन्य साधकों के अनुभव और स्वानुभव की एकवाक्यता जहाँ उसने एक बार देख ली तो फिर उसके सब संशय दृग्हों जाते हैं और वह पूर्ण शान्ति का अधिकारी बन जाता है।"

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त और भी एक मृद्ध कारण था जिसके सबब से श्रीरामकृष्ण ने ईश्वरदर्शन के उपरान्त भी पुनः साधनाएँ की । केवल अपने ही लिए शान्ति प्राप्त करना उनकी साधनाओं का उद्देश नहीं था। श्री जगन्माता ने उन्हें संसार के कल्याण के लिए पृथ्वीतल पर भेजा था। अतः यथार्थ आचार्यपद पर आरुद्ध होने के लिए उन्हें सब प्रकार के धार्मिक मतों के अनुसार साधना करना आवश्यक था। उन धर्ममतों के अनितम ध्येय का प्रत्यक्ष अनुभव करके देखना भी आवश्यक था। इसीलिए उन्हें सब धर्मों और सभी पंथों की साधना करने का इतना महान प्रयास करना पड़ा। इतना ही नहीं वरन यह भी प्रतीत होता है कि उनके निरक्षर होने पर भी यथार्थ ईश्वरानुरागी मनुष्य के हृदय में शास्त्र-वर्णित स्वयं-उदित सभी अवस्थाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराने के लिए तथा साथ ही साथ वद, पुराण, बाइबिल, कुरान आदि सब धर्म- ग्रंथों की सत्यता को भी वर्तमान युग में पुनः स्थापित करने के लिए श्री जगदम्बा ने श्रीरामकृष्ण के द्वारा सभी साधनाएँ कराई होंगी। इसी

कारण स्वयं शान्तिलाभ कर लेने के पश्चात भी श्रीरामकुष्ण को साधनाएँ करनी पड़ीं। प्रत्येक धर्म के सिद्ध पुरुष को उचित समय पर श्रीरामकुष्ण के पास लाकर उनके द्वारा उनके धर्मों के तत्व और ध्येय की जानकारी उन्हें (श्रीरामकुष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामकुष्ण को ) प्राप्त करा देने और उन सभी धर्मों में श्रीरामकुष्ण को सिद्धि प्राप्त कराने में भी श्रीजगन्माता का यही उद्देश रहा होगा। ज्यों ज्यों उनके अद्भुत और अलोकिक चिन्त्र का मनन और चिन्तन किया जावे त्यों त्यों यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

हम पहले कह चुके हैं कि प्रथम चार वर्षों में उन्हें अपने ही मन की तिव व्याकुलता से ईश्वरदर्शन के मार्ग में सहायता मिली। शास्त्र-निर्दिष्ट पंथ कीनसा है जिससे चलने पर ईश्वर का दर्शन होगा यह बताने वाला उन्हें उस समय कोई भी नहीं मिला था। अतः आन्तरिक घार छटपटाहट ही उनके लिए उस समय मार्गप्रदर्शक बनी। केवल उसी छटपटाहट के आधार से उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि किसी की भी और किसी प्रकार की भी बाहरी सहा-यता न हो तो भी साधक केवल आन्तरिक व्याकुलता के बल पर ईश्वर-दर्शन का लाभ उठा सकता है। परन्तु केवल आन्तरिक व्याकुलता की सहायता से ही ईश्वरप्राप्ति करना हो तो वह व्याकुलता कितनी प्रवल होनी चाहिए, इसे हम अनेक बार भूल जाते हैं। श्रीरामकृष्ण के उस समय के चरित्र को देसकर उस व्याकुलता की प्रबलता कितनी होनी चाहिए यह स्पष्ट विदित हो जाता है। उस समय ईश्वरदर्शन के लिए अद्भुत व्याकुलता होने के कारण उनके आहार,

.निद्रा, लज्जा, भय आदि शारीरिक और मानसिक हट, संस्कार न मा<mark>लूम</mark> कहाँ चले गये थे, उनका नाम तक नहीं था। इसीर के स्वास्थ्य की -बात तो जाने दीजिये पर स्वयं अपने प्राणों की रक्षा की ओर भी उनका तनिक भी ध्यान नहीं था। श्रीरामकृष्ण कहते थे--- " उस समय श्रारीर के संस्कारों की ओर कुछ भी ध्यान न रहने के कारण सिर के केश बहुत बढ़ गयेथे और मिट्टी आदि लग जाने से आप ही आप उनकी जटा बन गई थी। ध्यान के लिए बैठे रहते समय मन की एकाग्रता के कारण शरीर किसी जड़ पदार्थ के समान स्थिर बन जाता था, यहाँ तक की पक्षी भी निर्भय होकर सिर पर बैठ जाते थे और अपनी चोंच से सिर की धूल में साथ पदार्थ ढंढ़ा करते थे! ईश्वर के विरह में अधीर होकर में कभी कभी अपना मस्तक जमीन पर इतना थिस डालता था कि चमड़ा छिलकर रक्तमय, लोहू लोहान हो जाता था ! इस प्रकार ध्यान, भजन, प्रार्थना और आत्मनिवेदन भें दिन के उदय और अस्त तक का भी ध्यान नहीं रहता था; परन्तु जब संध्या समय द्वादश शिवमन्दिर, श्री गोविन्द जी के मन्दिर और श्री जगदम्बा के मन्दिर में आरती शुरू होती थी और शंख, घण्टा, झाँझ की एक साथ आवाज होती थी, तब मेरी वेदना का पार नहीं रहता था। ऐसा लगता था कि 'हाय ! हाय ! और भी एक दिन व्यर्थ गया और श्री जगदम्बा का दर्शन आज भी नहीं हुआ !' इस विचार से प्राण इतना व्याकुल हो उठता था कि शान्त रहते नहीं बनता था। उस व्याकलता के आवेश में में जमीन पर गिर पड्ता था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोता था, 'माता, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया ' और यह कहकर

इतना रोता पीटता था कि चारों ओर से छोग दौंड़ पड़ते थे और मेरी वह अवस्था देखकर कहते थे । कि 'अरे! बेचारे को पेट के शूल की पीड़ा से कितना कष्ट हो रहा है ! ' " हमने श्रीरामकुष्ण के चरणों के आश्रय में जब रहना आरम्भ किया उस समय वे हमें इस सम्बन्ध में उपदेश देते हुए। के ईश्वरदर्शन के लिए मन में कितनी तीव व्याकु-लता होनी चाहिए स्वयं अपने साधनाकाल की उपरोक्त बातें बताते हुए कहा करते थे कि " स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु होने पर या द्रव्य के लिए लोग आँखों से घडों पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ इसके लिए क्या एक चल्ल भर भी पानी कभी किसी की आँखों से निकला है ? और उलटा कहते हैं-' क्या करें भाई ? इतनी एकनिष्ठा से भगवत्सेवा की पर फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया !' ईश्वर के दर्शन के लिए उसी व्याकुलता से एक बार भी आँखों से आँसू निकालो और देखो वह कैसे दर्शन नही देता।" उनके ये शब्द हमारे हृदय में भिद जाते थे और हमें मालूम पड़ता था कि स्वयं अपने साधनाकाल में उन्होंने इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया है, इसी कारण वे निःशंक होकर अधिकारपूर्वक तथा दृढ्ता के साथ कह सकते हैं।

साधनाकाल के प्रथम विभाग में केवल श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त करके ही श्रीरामकुष्ण शान्त नहीं हुए। श्रीजगदम्बा के दर्शन होने के बाद अपने कुलदेवता के दर्शन पाने की ओर उनके मन की सहज ही प्रवृत्ति हुई। महावीर हनुमान की सी भक्ति हो तभी श्री रामचन्द्र का दर्शन होगा, ऐसा सोचकर दास्यभक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए

अपने को महावीर मानकर उन्होंने कुछ दिनों तक साधना की। श्रीराम-कृष्ण कहते थे-उन दिनों निरन्तर हनुमानजी का ही चिन्तन करते करते मैं इतना तन्मय हो जाता था कि अपने पृथक् अस्तित्व और व्यक्तित्व को भी कम से कम कुछ समय तक पूरी तरह भूल जाता था! उन दिनों आहार विहारादि सब कार्य हनुमानजी के समान ही होते थे। में जान बूझकर वैसा करता था सो बात नहीं है। आप ही आप वैसा हो जाता था। धोती को पूँछ के आकार की बनाकर उसे कमर में लपेट लेता था और कूदते हुए चलता था; फल मूल के अतिरिक्त और कुछ नहीं साता था। साते समय इनके छिलके निकालने की प्रवृत्ति भी नहीं होती थी। दिन का बहुत सा भाग पेड़ पर बैठकर ही बिताता था और 'रघ्वीर!रघ्वीर!' की पुकार गम्भीर स्वर से किया करता था। उन दिनों आँखें भी वानर की आँखों के समान सदा चंचल रहा करती थीं और अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि पीठ की रीट का अन्तिम भाग लगभग एक इंच भर बढ़ गया था!" इस विचित्र बात को सुनकर हमने पूछा, " क्या आप के शरीर का भाग अब तक वैसा ही है ? " उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, " नहीं तो; महावीर का भाव मन से दूर होते ही वह बढ़ा हुआ भाग भी धीरे धीरे कम होने लगा और अन्त में पूर्ववत् हो गया !"

दास्यभाव की साधना के समय श्रीरामकृष्ण को एक अद्भुत द्रीन शाप्त हुआ। वे कहते थे, "उन दिनों एक दिन में योंही पंचवटी के नींचे बैठा था। उस समय में कोई विशेष ध्यान या चिन्तन करता था सो बात

नहीं है; सहज ही बैठा हुआ था। इतन में वहाँ एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्रीमूर्ति प्रकट हुई और उसके दिव्य तेज से वह स्थान प्रकाशित हो गया। उस समय केवल वह स्त्रीमृति ही दिखती थी, इतना ही नहीं, वरन वहाँ के वृक्ष, बाडियाँ, गंगा की धारा आदि सभी चीजें भी दिख रही थीं। मैंने यह देखा कि वह स्त्री कोई मानवी ही होगी, क्योंकि त्रिनयन आदि दैवी लक्षण उसमें नहीं थे; परन्तु प्रेम, दु:ख, करुणा, सहिष्णता आदि विकारों को स्पष्ट दिखाने वाला उसके समान तेजस्वी और गम्भीर मुख मण्डल मेंने कहीं नहीं देखा। वह मृतिं मेरी ओर प्रसन्न दृष्टि से देखती हुई धीरे-धीरे आगे बढ़ रही थी। मैं चिक्ति होकर यह सोच रहा था कि यह कौन होगी? इतनें ही में कहीं से एक बड़ा भारी बन्दर " हुप ! हुप ! " करत आया और उसके चागों के समीप बैठ गया: त्योंही मेरे मन में एका-एक यह आया कि 'अरे यह तो सीता है; जन्मदुः सिनी, जनकराजनंदिनी, राममयजीविता सीता हैं!' मन में ऐसा निश्चय होते ही आगे बढ़कर उसके चरणों में में लोटने वाला ही था कि इतने में, वहीं पर वह इस (अपनी ओर उंगरी दिखाकर) शरीर में प्राविष्ट हो गई और आनन्द और विस्मय के कारण में भी बाह्यज्ञानशून्य बन गया । ध्यान चिन्तन आदि कुछ भी न करते हुए इस प्रकार किसी का भी दर्शन उस समय तक नहीं हुआ था। सीता का ही दर्शन सर्व प्रथम हुआ। (कुछ हँसकर) जन्मदुःखिनी सीता का ही इस प्रकार प्रथम दुर्शन हुआ इसी कारण में समझता हूँ, जनम से लेकर मैं भी उसी के समान दुःख भोग रहा हूँ !"

तपश्चर्या के ये। य पिवत्र स्थान की आवश्यकता मालूम पड़ने पर श्रीरामक्कष्ण न एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की इच्छा हृद्य से प्रकट की। पंचवटी केसी हा इसके विषय में स्कन्द पुराण में लिसा है कि—

अश्वत्थं बिल्ववृक्षं च वटधात्रीं अशोककं । वटीपंचकमित्युक्तं स्थापयेत् पंच दिक्षु च ॥ अशोकं स्थापयेत्प्राचि बिल्वमुक्तरभागतः । वटं पश्चिमभागे तु धात्रीं दक्षिणतस्तथा ॥ अशोकं विद्विदिक्स्थाप्यं तपस्यार्थं सुरेश्विरि । मध्ये वेदी चतुर्हस्तां सुंदरीं सुमनंहराम् ॥

हृदय कहता था—" लगभग उसी समय पंचवटी के आसपास की उँची नीची जमीन पीटकर समधरातल की गई थी जिससे वह आँवले का पढ़ जिसके नीचे बैठकर श्रीरामकृष्ण ध्यान जप आदि करते थे नष्टप्राय हो गया था। तब आजकल जहाँ साधु वैरागियों के ठहरने का स्थान है उसकी पश्चिम ओर श्रीरामकृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से एक अश्वत्थ वृक्ष लगाया और हृदय से बल, अशोक, बढ़ और आँवले के पेड़ लगवाये और इन सब के चारों ओर तुलसी और अपगजिता के पौधे लगायं गये। थोड़े ही दिनों में ये सब पेड़, पौधे अच्छे बढ़ गये और श्रीरामकृष्ण अपना बहुत सा समय इस पंचवटी में ध्यान धरणा आदि में बिताने लगे। तुलसी ओर अपराजिता के पौधे

बहुत बढ़ गये पर उनके आसपास कोई घेरा न होने के कारण जानवर उन्हें कई बार नष्ट कर दिया करते थे। एक दिन श्रीरामकृष्ण पंचवटी में ध्यानमग्न बैठे हुए गंगा जी की ओर देखकर सोच रहे थे कि अब उसके लिए क्या उपाय किया जाय, कि इतने में ही उन्हें गंगाजी की धारा में काँटों का एक बडा ढेर सा बहकर आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने तुरन्त भर्ताभारी नामक बाग के माली को पुकारा और उस देर को खींचकर किनारे पर ठाने के लिए कहा। श्रीरामक्रष्ण पर भर्ताभारी की बड़ी निष्ठा थी और उनकी सेवा करने में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह झट उस काँटे के देर को किनारे खींच लाया। श्रीरामकष्ण देखते हैं तो उसमें घेरा बनाने लायक काँटे तो थे ही, परन्तु उस में रस्सी और कुल्हाड़ी आदि घेरा बनाने की सभी आवश्यक सामग्री भी थी। यह देखकर उन दोनों को बढा अचरज हुआ ओर इन पौधों की रक्षा के लिए ही श्री जगदम्बा ने यह सामान भेजा है यह विश्वास हो गया । भर्ताभारी तुरन्त काम में लग गया और उसने शीघ है। घेरा बना डाला। तब श्रीरामकृष्ण निश्चिन्त हुए। जानवरों से बचाने का प्रबन्ध हो जाने पर शीघ ही तुलसी और अपराजिता के पौधे बढ़कर इतने घने हो गये कि पंचवटी में यदि कोई वैठा हो तो बाहर वाले मनुष्य को भीतर का कुछ नहीं दिखाई देता था। श्रीरामकृष्ण ने मथुरबाब से भिन्न-भिन्न तीथीं की पवित्र धृति मँगाकर इस पंचवटी में बिछवा दी।

दक्षिणेश्वर में राणी रासमाण के विशाल काली मन्दिर बनवाने का समाचार बंगाल में सर्वत्र फैल जाने से गंगासागर, जगन्नाथ आदि

तिथों को जाते समय और वहाँ से छौटते हुए प्रायः सभी साधु, सन्यासी, वैरागी आदि वहीं कुछ दिनों तक ठहरने लगे। श्रीरामक्रष्ण कहते थे कि " इस समाज में सब प्रकार के सर्व श्रेणी के साधक और सिद्ध पुरुष होते थे। उन्हीं में से एक साधु से लगभग इसी समय उन्होंने हठ-योग की साधना सीखी। हठयोग की सब ऋियाओं की स्वयं साधना कर चुकने तथा उनके फलाफल का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर लेने पर भी वे इटयोम की साधना न करने का ही उपदेश दिया करते थे। हममें से कोई कोई हठयोग की कुछ बातें पूछा करते थे, तब वे कहते थे, "सब साधना इस काल के लिए नहीं हैं। कलियुग में जीव अल्पायु और अन्नगतप्राण होता है। हठयोग का अभ्यास करके शरीर हट बना लेने के बाद फिर राजयोग का अभ्यास करने और ईश्वर की भक्ति करने के लिए इस युग में समय कहाँ है ? इसके सिवाय हठयोग का अभ्यास करने के लिए किसी अधिकारी गुरु के समीप बहुत समय तक निवास करके आहार, विहार, आदि सभी विषयों में उनके कहने के अनुसार विशेष कड़े नियमों के साथ चलना चाहिए। नियमों के पालन में थोड़ी भी भूल होने से साधक के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाता है और साधक की मृत्यु होने की सम्भावना रहती है। इसीलिए इन सब के करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बात और भी यह है कि प्राणायाम, कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध करना पड़ता है। यह सब मन के ही निरोध करने के लिए है। भक्तियुक्त अन्तःकरण से यदि ईश्वर का ध्यान किया जावे तो मन और प्राण दोनों आप ही आप निरुद्ध हो जाते हैं। कलियुग में प्राणी अल्पायु और अल्प शक्तिवाले होते

हैं, इस कारण भगवान ने कृपा करके उनके लिए ईश्वरप्राप्ति का मार्ग इतना सरल कर रखा है। स्त्री पुत्रादि के वियोग से प्राण जैसा व्याकुल हो उठता है और दसों दिशायें शून्य मालूम पड़ती हैं, वैसी ही ज्याकुलता ईश्वर के लिए यदि किसी के मन में केवल २४ घण्टे तक छिक सके तो इस युग में उसे ईश्वर अवस्य ही दर्शन देंगे।"

हम कह चुके हैं कि हलधारी योग्य पण्डित और निष्ठावान वैष्णव थे। राधा-गोविन्द जी के पुजारी के पद पर नियुक्त होने के कुछ दिनों खाद वे तन्त्रोक्त वामाचार की साधना करने लगे। यह बात प्रकट होने पर लोग इस विषय में काना फूर्सा करने लगे परन्तु हलधारी को चाक्सिद्धि होने के कारण उसके शाप के डर से कोई भी यह बात उनके सामने कहने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे-धीरे श्रीरामकृष्ण के कान में यह बात पहुँची। श्रीरामकृष्ण स्पष्टवक्ता थे। उनके पास भीतर कुछ और बाहर कुछ यह कभी नहीं था। उन्होंने हलधारी से एक दिन कह दिया कि "तुम तन्त्रोक्त साधना करते हो; अतः लोग तुम पर हँसते हैं।" यह सुनकर हलधारी बिगड़ पड़े और बोले, "तू मुझसे छोटा होकर मेरी ऐसी अवज्ञा करता है। तेरे मुँह से खून गिरेगा।" "भेंने तुम्हारी अवज्ञा करने के लिए नहीं कहा; केवल लोगों का कहना तुम्हें मालूम कराने के हेतु मैंने कहा था" ऐसी बहुत सी बातें कहकर श्रीरामकृष्ण उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे, परन्तु उस समयं हलधारी ने उनकी एक भी नहीं सुनी।

इस घटना के बाद एक दिन रात को ८-९ बजे के लगभग औरामकृष्ण के तालु से सचमुच खून निकलकर मुखमार्ग से लगातार

बाहर गिरने लगा। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "उस खून का रंग्र बिलकुल काला था। और खून इतना गाढ़ा था कि कुछ तों. मुख से बाहर गिरा और कुछ दांतों के सिरे पर चिपककर बड़ की रेषा के समान बाहर झूलने लगा। मुँह में रूई या कपड़े की पोटली रखकर रक्त को दबाने का प्रयत्न किया, पर वह सब निष्फल हुआ; तब मुझे डर लगा। यह वार्ता सब ओर फैल जाने से लोग जमा हो गये। हलधारी उस समय मन्दिर में सायं पूजा आदि समाप्त कर रहे थे। यह बात सुनकर उन्हें भी डर लगा और वे तुरन्त दोंड़ आये। उन्हें देखते ही मेरी आँखें डबडबा गई और में बोला, "भैट्या! शाप देकर तुमने मेरी कैसी दशा कर दी देखो भला?" मेरी यह अवस्थर देखकर वे भी रो पड़े!

उस दिन काली मन्दिर में एक अच्छे साधु आये थे। यह समा-चार जानकर वे भी वहाँ आये और रक्त के रंग तथा रक्त निकलने के स्थान की परीक्षा करके बोले, " डरो मत। रक्त बाहर निकल गया यह बहुत अच्छा हुआ। मालूम होता है तुम योग-साधना करते हो। इस साधना के प्रभाव से सुषुम्ना का मुख खुलकर शरीर का रक्त सिर की ओर चढ़ रहा था सो सिर में न पहुँचकर बीच ही में मुँह से बाहर निकल गया। यह सचमुच अच्छा हुआ। यह खून अगर मस्तक में चढ़ जाता, तो तुम्हें जड़समाधि प्राप्त हो जाती और वह समाधि कुछ भी करने से भंग न होती। प्रतीत होता है कि तुम्हारे द्वारा श्री जगदम्बा का कुछ विशेष कार्य होना है; इसीलिए उसने इस संकट से तुम्हें बचा लिया

है। " जब उस साधु ने इस प्रकार समझाया तब मुझे धीरज हुआ! इस तरह हरुधारी का शाप उरुटा वरदान बनकर श्रीरामकृष्ण के लिए फर्लाभूत हुआ।

हलधारी के साथ श्रीरामकणा का व्यवहार बड़ा मधुर था। हल-चारी श्रीरामकृष्ण के चचेरे भाई थे और उनसे उम्र में कुछ बड़े थे। सन् १८५८ के लगभग वे दक्षिणेश्वर आये और उस समय से सन् १८६५ तक श्री राधा-गोविंद् जी के पुजारी का कार्य करते रहे। अर्थात् श्रीरामक्कष्ण के साधनाकाल के लगभग ७॥ वर्ष तक वे वहाँ थे और उस समय की सारी घटनाएं उनकी आँखों के सामने हुई। श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि वे श्रीयुत तोतापुरी के साथ अध्यातमरामायण आदि वेदान्त शास्त्र के ग्रंथों पर चर्चा किया करते थे। तो भी ऐसा दिखता है कि उन्हें श्रीरामकृष्ण की उच आध्यात्मिक अवस्था का अच्छा परिचय प्राप्त नहीं हुआ था। हलधारी चड़े निष्ठावान और आचार वाले थे, इसी कारण भावावेश में आकर श्रीरामकृष्ण का अपनी धोती, जनेऊ आदि फेंक देना उन्हें अच्छा नहीं रुगता था। उन्हें मालूम पड़ता था कि हमारा छोटा भाई स्वेच्छाचारी या पागल हो गया है। हृदय कहता था, "उन्होंने कभी-कभी मुझसे कहा भी कि—'हृदू! अरे! यह इस तरह जनेऊ निकाल डालता है. धोती खोल डालता है, यह तो बहुत बुरी बात है। अनेक जन्मों के पुण्य से कहीं ब्राह्मण का शरीर मिलता है, पर इसे देखो तो सभी आचरण विपरीत हैं। इसे तो अपना बाह्मणत्व भी छोड़ देने की इच्छा होती है।

ऐसी इसकी कोनसी उच्च अवस्था है कि जिससे यह इस प्रकार स्वेच्छाचार करता है ? हृदू ! देख रे भाई ! यह तेरा ही थोड़ा-बहुत सुनेगा । तू ही इसे इस विषय में कुछ समझा दे और यह इस प्रकार की चाळ न चले इसका तुझे ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं यदि बने और उसे बाँधकर रखना भी कुछ उपयोगी सिद्ध हो तो वैसा उपाय भी तुझे करना चाहिए।"

पूजा के समय के उनके तन्मय भाव, उनकी प्रेमाश्रुधारा, भगवद्गुणश्रवण में उनका उल्लास आदि देखकर हलधारी को बढ़ा अचरजा
होता था और वे मन में सोचते थे कि हमारे छोटे भाई की ऐसी
अवस्था ईश्वरी भावावेश के कारण ही होनी चाहिए; क्योंकि अन्यः
किसी की ऐसी अवस्था नहीं होती। इसी प्रकार उन पर हृदय की भी
ऐसी निष्ठा देख वे चिकत होकर कहते थे, "हृदू! तू कुछ भी कह!
तुझको उसके बारे में कुछ साक्षात्कार अवश्य हुआ है, अन्यथा तू
उसकी इस प्रकार सेवा कभी नहीं करता।"

इस प्रकार हलधारी के मन में श्रीरामकृष्ण की उचावस्था के सम्बन्ध में सदा द्विधा रहा करती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "जब मैं काली मन्दिर में पूजा करता था उस समय मेरा तन्मय भाव देख हलधारी मुग्ध होकर कई बार कहते थे—"रामकृष्ण! अब मैंने तुझे निश्चित रूप से पहिचान लिया।"यह सुनकर मैं कभी-कभी हँसी में कह देता था, "देखिये! नहीं तो फिर और कुछ गोलमाल हो जायगा!" वे कहते थे, "अब मैं तुझे नहीं भूल सकता; अब तू मुझे धोसा नहीं दे सकता;

तुझमें निश्चय ही ईश्वरी आवेश है; अब मुझे तेरा पूरा परिचय मिल गया।" यह सुनकर में कहता था, "चलो, देखा जाएगा।" तत्पश्चात् हरुधारी मन्दिर की पूजा समाप्त करके एक चुटकी भर नास सूँघ होते और जब अध्यात्मरामायण या भागवत या गीता पढने बैठते, तब तो अपनी विद्वता के आभिमान से मानो एक बिलकुल ही भिन्न पुरुष बन जाते थे। उस समय में उनके पास जाता और कहता, "दादा ! तुमने जो कुछ शास्त्र में पढ़ा है उन सभी अवस्थाओं का अनुभव मैंने स्वयं किया है और इन सब बातों को मैं समझता भी हूँ।" यह सुनते ही वे बोल उठते थे, "वाह रे मूर्ख! तू इन सब बातों को क्या समझता है? " तब मैं स्वयं अपनी ओर उंगठी दिखाकर कहता था कि " सच कहता हूँ; इस शरीर में जो एक व्यक्ति है वह इन सब बातों को मुझे समझाया करता है! तुमने अभी ही कहा था कि मुझ में ईश्वरी आवेश है और वहीं ये सब बातें समझा देता है।" यह सुनकर वे और भी कुद्ध होते थे और कहते थे, "चल, चल, मूर्ख कहीं का! कलियुग में किन्क के सिवाय ईश्वरी अवतार होने की बात शास्त्र में और कहाँ पर है? तुझे उन्माद हो गया है, इसी कारण तेरी यह भ्रमात्मक कल्पना हो गई है।" तब मैं हँसकर कहता, "पर तुम तो अभी ही कहते थे कि अब मैं धोखा नहीं खा सकता?" पर यह सुने कौन? ऐसी बातें एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार होती थीं। फिर एक दिन उन्होंने मुझे पंचवटी के बढ़ की एक शासा पर बैठकर लघुशंका करते हुए देखा। उस दिन से उनकी पक्की धारणा हो गई कि मुझे ब्रह्मराक्षस लग गया है ! "

# थीरामकृष्णलीलामृत

हलधारी के पुत्र की मृत्यु का उल्लेख ऊपर हो ही चुका है। उस दिन से उनकी यह भावना हो गई कि श्री काली तमोगुणमयी या तामसी हैं-एक दिन बातचीत के सिलासिले में वे श्रीरामकृष्ण से कह भी गये कि "तामसी मूर्ति की उपासना करने से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? ऐसी देवी की तृ इतनी आराधना क्यों करता है?" श्रीरामकृष्ण ने उनका कहना सुन लिया और उस समय कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु उन्हें अपने इष्टदेव की निन्दा सुनकर बहुत बुरा लगा। वे वैसे ही श्री काली मन्दिर में चले गये और रोते रोते श्री जगदम्बा से बोले—"माता! हलधारी बढ़े शास्त्रज्ञ पण्डित हैं; वे तुझे तमोगुणमयी कहते हैं; क्या तू सचमुच वैसी है?" तदनन्तर श्री जगदम्बा के मुख से इस विषय का यथार्थ तत्त्व समझते ही अत्यन्त उल्लास और उत्साह से वे हलधारी के पास दौड़ गये और एकदम उसके कॅंध पर बैठकर उन्मत्त के समान उनसे बार बार कहने लगे, "क्यों तुम माता को तामसी कहते हो? क्या माता तामसी है? मेरी माता तो सब कुछ है—त्रिगुणमयी और शुद्ध सत्त्वगुणमयी है।" श्रीरामक्रण उस समय भावाविष्ट थे । उनके बोलने से और स्पर्श से उस समय हलघारी की आँखें खुल गई। उस समय वे (हलघारी) आसन पर बेठे पूजा कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण की यह बात उन्हें जँच गई ओर इनमें (श्रीरामक्कष्ण में ) श्री जगदम्बा का आविर्भाव होना उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया। अपने समीप रखी हुई पूजा की सामग्री में से चंदन, फूल लेकर उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ श्रीरामकृष्ण के चरणों में समर्पण किया। थोड़ी देर बाद इदय भी वहाँ आ गया और हलधारी से

बोला—" मामा, आप कहा करते हैं कि रामकृष्ण को भूत लगा है। तब फिर आपने उनकी पूजा क्यों की?" हलधारी बोले, "क्या कहूँ हदू! उसने काली मन्दिर से लौटकर मेरी कैसी अवस्था कर दी! अब तो भैं सब भूल गया। मुझे उसमें सचमुच साक्षात ईश्वरी आवेश दिखाई दिया! हदू! जब जब भैं काली मन्दिर में जाता हूँ तब तब वह मेरी इसी प्रकार विलक्षण अवस्था कर देता है। मुझे तो यह सब बड़ा चमत्कार मालूम पड़ता है। भें इसे किसी प्रकार हल नहीं कर सकता।"

इस प्रकार हलधारी श्रीरामकृष्ण में ईश्वरी प्रकाश का अस्तित्व वारम्बार अनुभव करते हुए भी जब कभी नास की चुटकी लेकर शास्त्र विचार करने लगते तब अपने पाण्डित्य के अभिमान में भूलकर पुन: अपनी पुरानी धारणा पर लौट आते थे। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि कामकांचनासिक नष्ट हुए बिना केवल बाह्य शौचाचार और शास्त्रज्ञान के द्वारा बहुत कुछ कार्थ नहीं सधता और मनुष्य सत्यतत्व की धारणा नहीं कर सकता।एक दिन काली मन्दिर में भिसारियों का भोजन हुआ। श्रीरामकृष्ण ने इन सब भिसारियों को नारायण मानकर उन लोगों का उच्छिष्ट भी उस समय भक्षण किया। यह देखकर हलधारी कुद्ध होकर श्रीरामकृष्ण से बोले, "मूर्ख! तू तो अष्ट हो गया! तेरी लड़ाकियाँ होने पर उनका विवाह कैसे होगा सो में देखूँगा।" वेदान्तज्ञान का अभिमान रखने वाले हलधारी की यह बात सुन श्रीरामकृष्ण दुःसित होकर कहने लगे, "अरे दादा! वाह रे अरण्य पण्डित! तुम्हीं तो कहते हो कि 'शास्त्र जगत् को मिथ्या कहते हैं और सर्व भूतों में बहा-दृष्ट

रखनी चाहिए। 'क्या तुम समझते हो कि मैं भी तुम्हारे समान 'जगत् को मिथ्या 'कहूँगा और ऊपर से लड़के बच्चे भी मुझे होते रहेंगे? धिकार है तुम्हारे इस शास्त्रज्ञान को!"

कभी कभी हलधारी के पाण्डित्य से फँसकर बालकस्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण किंकर्तव्यमूद हो जाते थे और श्री जगदम्बा की सम्मति लेने के लिए उसके पास दौड़ जाया करते थे। एक दिन हलधारी ने उनसे कहा, " शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर भावाभाव से परे है, तब त भावावस्था में जो ईश्वर के रूप आदि देखता है, वे सब मिथ्या हैं।" यह सुनकर श्रीरामकुष्ण के मन भें भ्रम हो गया। इससे उनको कुछ भी नहीं सझने लगा। वे कहते थे-"तब मुझे मालुप होने लगा कि भावावेश में मुझे जो दर्शन हुए और जो बातें भैंने सुनीं वे सभी झूठ हैं ? क्या माता ने मुझे उग लिया? इस विचार से मेरा मन अत्यन्त व्याकल हो उठा और मैं रोते रोते कहने लगा-'माता! क्या किसी निरक्षर मूर्स को इस प्रकार ठगती हो ? ' रोने का वेग उस समय किसी भी प्रकार से नहीं रुकता था। कुछ समय बाद मेरे वहाँ बैठकर रोने से उस जगह से धुआँ निकलने लगा और उस धुएँ से आसपास की सब जगह भर गई। थोड़ी देर में उस धुम्र-समृह में एक सुन्द्र गौर वर्ण की मुसाकृति दिसाई देने लगी। वह मूर्ति कुछ समय तक मेरी ओर एक-टक देखती रही, फिर गम्भीर स्वर से त्रिवार बोली, 'अरे ! तू भावमुखी रह। ' इतना कह कुछ समय बाद वह मूर्ति उसी धुएँ में मिलकर अहस्य

हो गई। वह धुआँ भी क्षणभर में छोप गया। तब मुझे उस समय इन शब्दों को सुनकर बड़ी शान्ति प्राप्त हुई।"

श्रीरामक्रष्ण के साधनाकाल के जीवन पर जितना ही विचार किया जावे उतना ही स्पष्ट दिखता है कि यद्यपि काली मन्दिर में बहुतों की यह धारणा थी कि उन्हें उन्माद हो गया है, पर निश्चय ही यह उन्माद मस्तिष्क के विकार या किसी रोग के कारण उत्पन्न नहीं हुआ था। और यह उन्माद था ही नहीं वरन दिव्योन्माद था। यह तो उनके ईश्वर-दर्शन के लिए अन्तःकरण में उत्पन्न होनेवाली प्रचण्ड व्याकुलता थी। इसी व्याकुलता के प्रबल वेग से वे उस समय अपने आपक्रो सम्हाल नहीं सकते थे तथा किसी उन्मत्त के समान स्वैर बर्ताव करते थे। ईश्वर-दर्शन के लिए उनके हृदय में निरन्तर प्रचण्ड ज्वाला उठा करती थी। इसी कारण वे साधारण लोगों से साधारण सांसारिक वार्तालाप नहीं करते थे। बस इसीलिए सब लोग उन्हें उन्माद्यस्त कहा करते थे। हम सांसारिक लोगों की भी कभी कभी किसी मामूली बात के हिए ऐसी ही अवस्था हो जाती हैं। यदि ऐसी बातों के हिए हमारी व्याकुलता कभी बढ़ जावे और चिन्ता के कारण सहनज्ञक्ति की मर्यादा के बाहर चली जावे, तो हमारा भी बर्ताव बदल जाता है और मन में एक और कार्य में दूसरा होने का सदा का स्वभाव भी बदल जाता. है। इस पर यदि कोई यह कहे कि " सहनशाकि की सीमा भी तो सब में एक सी नहीं होती। कोई थोड़े से ही सुख-दु:ख में बिलकुल अशान्त हो उठता है तो कोई बड़े से बड़े सुल-दु:स में भी सदा पर्वत के समान

अचल रहता है। अतः श्रीरामकृष्ण की सहनशक्ति कितनी थी यह कैसे समझ पड़े? " इसका उत्तर यही है कि उनके जीवन की कई बातों का विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनमें सहनशक्ति असाधारण थी। देखो—वे साधनाकाल में पूरे बारह वर्ष तक आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर और अनिदाबस्था आदि विलक्षण स्थिति में भी एक समान स्थिर रह सकते थे—कितने ही बार अतुल सम्पत्ति उनके चरणों के समीप आ जाने पर भी उन्होंने उसे 'ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में महान बाधक ' समझकर पैर से दुकरा दिया—इन सब बातों से उनके शरीर और मन में अत्यन्त बल और असाधारण शक्ति का होना स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त उस काल के उनके जीवन का विचार करने से मालूम होता है कि घोर विषयासक्त लोग ही उन्हें उन्माद्मस्त समझते थे। एक मथुरवाबू की बात छोड़ दीजिए तो उनकी अवस्था की तर्कयुक्ति द्वारा परीक्षा करने वाला कोई दूसरा मनुष्य उस समय दक्षिणेश्वर में था ही नहीं।श्रीयुत केनाराम भट्ट श्रीरामकृष्ण को मंत्रदीक्षा देकर कहीं अन्यत्र चले गये थे और फिर लोटे ही नहीं। उनके बारे में हृदय से या और किसी दूसरे से कोई भी समाचार नहीं भिला। काळी मन्दिर के लोभी और अशिक्षित नौकर चाकरों के लिए श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था का समझना असम्भव था। तब तो उस समय श्रीरामकृष्ण की उच्च अवस्था के सम्बन्ध में वहाँ आने वाले साधुसंतों के मत को ही मानना होगा। हृदय तथा अन्य लोग और स्वयं श्रीरामकृष्ण के कहने के अनुसार

तो यही दिखता है कि उन्माद कहना तो दूर रहा श्रीरामकृष्ण की अवस्था बहुत उच्च श्रेणी की थी और उन सभों का मत भी यही था।

इसके बाद की घटनाओं पर विचार करने से दिखता हैं कि ईश्वर दर्शन की प्रबल व्याकुलता से जब वे बेहोश हो जाया करते थे, उस समय शारीरिक कल्याण के लिए उन्हें जो भी उपाय बताया जाता था वे उसे तुरन्त करने लगते थे। फिर वे इस सम्बन्ध में अपना हठ नहीं रखते थे। यदि चार लोगों ने कह दिया कि इन्हें रोग हो गया है, वैद्य की सलाह लेनी चाहिए, तो वे इस बात को भी मान लेते थे। यदि किसी ने कह दिया कि इन्हें कामारपुकूर अपनी माता के पास ले जाना चाहिए वे उसे मी मान गये। किसी ने कहा विवाह करने से इनका उन्माद दूर होगा, तो इसे भी उन्होंने अस्वीकार नहीं किया। तब ऐसी स्थिति में हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें उन्माद हुआ था?

इसके सिवाय ऐसा भी दिखता है कि विषयी लोगों से और सांसारिक व्यवहार की बातें करने वालों से सदा दूर रहने का प्रयत्न करते रहने पर भी जहाँ कहीं बहुत से लोग एकत्रित होकर ईश्वर-पूजा, कीर्तन, भजन आदि करते हों वहाँ वे अवश्य जाते थे। वराह नगर के दशमहाविद्या के स्थान पर, कालीघाट के श्रीजगदम्बा के स्थान पर तथा पानीहाटी के महोत्सव आदि में वे बारम्बार जाते थे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उन्हें उन्माद नहीं था। इन स्थानों में भी भिन्न-भिन्न साधकों के साथ उनकी भेंट मुलाकात और वार्तालाप हुआ करता था और इसके सम्बन्ध में जो कृछ थोड़ा बहुत हमें मालूम है उससे भी

साथक शास्त्रज्ञ लोग उन्हें उच्चश्रेणी के ही पुरुष समझते थे। श्रीरामकृष्ण जब पानीहाटी महोत्सव में सन् १८५९ में गये हुए थे तब वहाँ विरुयात वैष्णवचरण ने उन्हें देखते ही उनके असामान्य कोटि के महापुरुष होने के लक्षणों को पहिचान लिया और श्री वैष्णवचरण ने वह दिन उन्हीं के सहवास में बिताया। उनके खाने पीने का सब प्रबन्ध भी स्वयं उन्होंने किया। इसके बाद तीन चार वर्ष में उनकी और श्रीरामकृष्ण की पुनः भेंट हुई और उन दोनों में बड़ा स्नेह हो गया। इसका वृत्तान्त आगे हैं।

इन्हीं प्रथम चार वर्षों की अविध में कामकांचनासिक को पूर्ण रीति से नष्ट करने के लिए श्रीरामकृष्ण ने बहुत सी अद्भुत साधनाएँ कीं ओर उन्होंने इन सब शत्रुओं पर पूर्ण विजय भी प्राप्त की। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में कांचनासिक को बहुत बड़ा विघ्न जानकर उन्होंने उस आसिक को दूर करने के लिए निम्न लिखित साधना की:—

एक हाथ में मिट्टी और दूसरे हाथ में कुछ सिक्के लेकर वे गंगा जी के किनारे बैठ जाते थे और कहते थे— "अरे मन! इसको पैसा कहते हैं; इससे अनेक प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। गाड़ी-घोड़े, दास-दासी, कफड़े-लत्ते, तरह-तरह के खाने पीने के पदार्थ और सब प्रकार के ऐश आराम के सामान इस पैसे से मिल सकते हैं; पर संसार के आधे से अधिक झगड़े भी इसी पैसे के कारण होते हैं। इस पैसे को प्राप्त करने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है, इसकी

रक्षा करने. के लिए भी श्रम करना पड़ता है। इसके नाश होने से दुःस होता है तथा इसके होने से अभिमान उत्पन्न होता है। इससे कुछ परोपकार तो हो सकता हे, पर इसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे मन! जिस वस्तु में इतने दोष हैं और जिससे ईश्वर लाभ होना तो दूर रहा वरन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विद्य उत्पन्न होता है, ऐसी वस्तु रखने से क्या लाम? उसका मृल्य और इस मिट्टी का मृल्य एक समान है; अतः इस पैसे को ही मिट्टी क्यों न कहा जाय?" ऐसा कहते हुए वे अपने हाथ की उन चीज़ों की अदल बदल किया करते थे और "पैसा मिट्टी, मिट्टी पैसा" इस प्रकार लग तार कहते हुए ईश्वर-लाभ की दृष्टि से दोनों का मृल्य एक समान मानकर, अपने मन में पूर्ण निश्चय करके, मिट्टी और पैसे को मिलाकर सच गंगा जी में फेंक देते थे।

इस अद्भुत साधना के बाद कांचनासिक पर उन्हें काया, वचन और मन से ऐसी पूर्ण विजय प्राप्त हुई जैसी आज तक किसी दूसरे को नहीं हुई होगी। पैसे की तो बात भी उन्हें सहन नहीं होती थी। मथुर-बाबू, रुक्ष्मीनारायण मारवाड़ी आदि ने उनके चरणों में अपार सम्पात्त साकर समर्पण कर दी, पर उसकी ओर उन्होंने देखा तक नहीं। इतना ही नहीं वरन एक बार मथुरबाबू ने बहुत बड़ी रक्म रेने के लिए उनसे आग्रह किया तब "मुझे विषयासक्त करना चाहता है?" कहते हुए उसे मारने दौड़े! श्रीरामकृष्ण ने केवल मन से ही कांचनासिक का विचार दूर कर दिया था सो नहीं, इग्रिर से भी उन्होंने उसका पूर्ण त्याग कर

दिया था। जैसे पैसे का विचार उनके मन को सहन नहीं होता था उसी प्रकार पैसे का स्पर्श:भी वे सह नहीं सकते थे। स्पर्श हो जाने पर उनके हाथ पैर वायुरोग से पीड़ित होने के सामान टेढ़े मेड़े हो जाते थे और उनका श्वासोच्छ्रवास बन्द हो जाता था। एक दिन स्वामी विवेकानन्द आदि सन्यासी भक्तों को त्याग की महिमा समझाते हुए वे बोले, "त्याग काया, वचन और मन से होना चाहिए।" स्वामी विवेकानन्द बड़े सोजी स्वभाव के होने के कारण उन्होंने अपने गुरुजी की परीक्षा करने की ठानी । थोडी देर बाद अपने विस्तर पर से उठकर श्रीरामक्रष्ण बाहर गये। स्वामी जी ने झट उनके बिस्तर के नीचे एक रुपया डाल दिया और इसका परिणाम बड़ी उत्सुकता से देखने के लिए बैठ गए । ज्योंही श्रीरामक्कष्ण लोटकर अपने बिस्तर पर बैठे त्योंही उनके शरीर में कुछ चुभता हुआ सा जान पड़ा और वे चिल्लाकर बिस्तर से अलग खड़े हो गये। उनके सर्वांग में पीड़ा होने लगी थी। विवेकानन्द के सिवायं असली बात किसी को न मालुम होने के कारण सब लोग उनके बिस्तर में सूई, अल्पीन, काँटा, बिच्छ आदि देखने लगे। बिस्तर के कपड़े झाड़ने पर एक रुपया " खन " से आवाज करता हुआ नीचे कि पड़ा । उसे देखते ही श्रीरामकृष्ण सब बात समझ गये। इस खोज-हुँह में विवेकानन्द भाग न रेते हुए चोर के समान एक ओर अलग खडे थे। इतने में ही श्रीरामकृष्ण की दृष्टि उनकी ओर गई और उन्हें अपने शिष्य का यह कौतुक मालुम होगया। वे सदा सब से यही कहते थे कि "कोई बात में कहता हूँ इसीछिए उस पर विश्वास न किया करो; जब तुम्हारे अनुभव में वृह बात आवे और जँचे तभी उस पर विश्वास करो।"

व यह भी कहा करते थे, " साधु की परीक्षा दिन में करो, रात में करो और तभी उस पर विश्वास करो।"

अन्तिम दिनों में उनका यह कांचनत्याग उनके शरीर में ऐसा मिद्र गया था कि पैसे की तो बात ही दूर रही किसी धातु के बर्तन का भी वे स्पर्श नहीं कर सकते थे। भूलकर भी यदि उन्हें धातु के बर्तन का स्पर्श हो जावे तो बिच्छू के डंक मारने के समान उन्हें शारी रिक पीड़ा होती थी। इसी कारण वे मिट्टी के बर्तन ही उपयोग में लाते थे। यदि धातु का बर्तन हाथ में लेना ही पड़ता था, तो कपड़े से लपेटकर हाथ में लेते थे। कांचनासिक का मन से त्याग कर देने पर वह त्याग चृत्ति उनके अस्थि-माँस में भी विलक्षण रीति से प्रविष्ट हो गई थी।

कामसक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए वे बहुत दिनों तक स्वयं ही स्त्रीवेष में रहे। उन दिनों उनकी बोल चाल आदि सभी व्यवहार स्त्रियों के समान हुआ करते थे। स्त्री जाति की ओर मातृ-भाव को छोड़ अन्य भाव से देखना उनके लिए असम्भव हो गया था। इस सम्बन्ध के अन्य वृत्तान्त हम आगे चलकर मधुर-भाव-साधन के अध्याय में लिखेंगे।

अभिमान दूर करने के लिए भी उन्होंने अलौकिक साधनाएँ कीं। हाथ में झाड़ू लेकर वे मन्दिर के अहाते को स्वयं झाड़ते थे। उनके बाल उन दिनों बहुत सुन्द्र और लम्बे लम्बे थे। उन बालों से वे रास्ते, चौक आदि को झाड़कर साफ करते थे। झाड़ते समय कहते थे, "माता! मेरा सब अभिमान नष्ट कर दे। भंगी से भी मैं श्रेष्ठ हूँ यह

अभिमान तक मेरे मन में न आने दे। " अपने को सब से नीच जानकर भिस्नारियों की पंगत उठने पर वे उस स्थान को स्वयं साफ़ करते थे तथा भिस्नारियों को नारायण-रूप जान उनके उच्छिष्ट को प्रसाद मानकर ग्रहण करते थे। कुछ दिनों तक तो वे विलकुल सबेरे सब से पहले उठ जाते थे और आसपास के पासानों को झाड़कर साफ कर देते थे, और झाड़ते समय कहते थे, " माता! मेरा सब अभिमान बिलकुल नष्ट कर दे।"

ऐसी अठौकिक साधनाओं से उनका अहंकार समूल नष्ट हो गया था। उनकी यह दृढ़ धारणा थी कि मैं कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हूँ; केवल माता जगदम्बा के हाथों की पुतली हूँ। इन सब साधनाओं से उस समय उनके हृदय में ईश्वर-प्राप्ति के लिए कितनी तीव व्याकुलता थी और किसी कार्य के करने का निश्चय होते ही उसे मनसा-वाचा-कर्मणा सिद्ध करने के लिए वे कितना प्रयत्न करते थे यह स्पष्ट दिखेगा। साथ ही यह भी ध्यान में आ जाएगा कि किसी दूसरे से बिना विशेष सहा-यता पाये केवल अपने हृदय की व्याकुलता के बल पर ही उन्होंने श्री-जगदम्बा का दर्शन प्राप्त किया था। जब इस प्रकार वे साधनाओं का प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर चुके, तब बाद में वे अपने अनुभव की गुरुवाक्य और शास्त्रवाक्य से एकता सिद्ध करने के उद्योग में लगे।

श्रीरामक्कष्ण कहते थे—"त्याग और संयम के पूर्ण अभ्यास द्वारा मन और इन्द्रियों को वश कर लेने पर जब साधक का अन्तः-करण शुद्ध और पवित्र हो जाता है तब उसका मन ही गुरु बन जाता

है। फिर उसके उस शुद्ध मन में उत्पन्न हुई भावतरंगें उसे कभी भी मार्ग भूलने नहीं देतीं और उसे शीव ही उसके ध्येय की ओर हे जाती हैं।" प्रथम चार वर्ष की अवधि में स्वयं श्रीरामक्वाण के मन का यही हाल था। वह तो उनके गुरु के स्थान में होकर उन्हें क्या करना और चया नहीं करना चाहिए इतना ही बताकर शान्त नहीं हो जाता था बरन कभी तो वह एक भिन्न देह धारण करके शरीर से बाहर निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के समान उनके सामने खडा हो जाता था और उन्हें साधना करते रहने के लिए उत्साहित करता था, या कभी उन्हें डर दिलाकर साधना में लगाता था। वह अमुक साधना के करने का कारण भी कभी समझा देता था अथवा कभी अमुक साधना से भविष्य में होने वाले फल को भी बता देता था। योंही एक दिन ध्यान करते समय उन्हें अपने शरीर से बाहर निकला हुआ, लाल लाल त्रिशुल धारण किए हुआ, एक सन्यासी दिख पड़ा। उनके सामने खड़ा होकर वह बोला, "मन से अन्य सब विषयों का विचार दूर करके तु केवल अपने इष्ट देव का ही स्मरण और चिन्तन कर । यदि ऐसा न करेगा तो यह त्रिशूल तेरी छाती में भोंक दूँगा।" और एक समय तो उन्हें ऐसा दिखा कि अपने शरीर का भोगवासनामय पापपुरुष बाहर निकला और उसके पीछे पीछे उस तहण सन्यासी ने भी बाहर आकर उसे मार डाला । एक समय उन्होंने यह देखा कि अपने शरीर में रहने वाले उस तरुण सन्यासी को भिन्न भिन्न देवी-देवताओं के दर्शन करने की और भजन कीर्तन सुनने की बड़ी लालसा हुई, तब वह दिव्य क्तप धारण करके आया और देवों का हुईान कर तथा भजन सुनकर कुछ

समय तक आनन्द करके पुनः अपनी देह में प्रविष्ट हो गया। इस तरह के नाना प्रकार के दर्शनों की बातें हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुंह से सुनी हैं।

साधनाकाल के लगभग आरम्भ से ही इस तरुण सन्यासी का श्रीरामकृष्ण को बारम्बार दर्शन होने लगा और कोई महत्व का कार्यः करने के पूर्व श्रीरामकृष्ण उससे परामर्श कर लेते थे। साधनाकाल के इन अपूर्व दर्शनादिकों की चर्चा करते हुए एक दिन श्रीरामकृष्ण हम लोगों से. बोले, "स्वरूप में मेरे ही समान एक तरुण सन्यासी कभी कभी इस ( अपनी ओर उंगली दिखाकर ) देह से बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था। वह जब इस प्रकार बाहर आता था, तब कभी कभी मुझे कुछ थोड़ा बहुत होश रहता था और कभी कभी बाह्यज्ञान-शून्य होकर में निश्चेष्ट हो जाता था; परन्तु निश्चेष्ट रहते हुए भी मुझे उसकी हलचल स्पष्ट दिखाई देती थी और उसका भाषण भी स्पष्ट सुनाई देता था। उसके इस देह में पुनः प्रविष्ट हो जाने पर मुझे पूर्ण बाह्यज्ञान प्राप्त हो जाता था। उसके मुँह से मैंने जो सुन लिया था, उसी का उपदेश न्यांगटा \* और ब्राह्मणी ने आकर पुनः एक बार दिया । जो मैंने एक बार सुन लिया था, उसीको उन्होंने फिर दुवारा मुझे सुनाया । इससे ऐसा मालूम पड्ता है कि वेद-शास्त्रोक्त मर्यादा की रक्षा के लिए ही उनको गुरु-स्थान में मानकर मुझे उनसे पुनः उपदेश लेना पड़ा । अन्यथा यदि सब बातें पहिले से ही मालूम होतीं तो पुनः उनको बताने

श्री तोतापुरी को श्रीरामरुखा न्यांगटा कहते थे।

#### प्रथम चार वर्ष की अध्य घटनाएँ

के लिए न्यांगटा आदि के गुरु-रूप में आने का कोई विशेष कारण नहीं प्रतीत होता।"

साधनाकाल के इस विभाग के अन्त में श्रीरामकृष्ण जब कामार-लुकर गये, तब उन्हें और भी एक विचित्र दर्शन प्राप्त हुआ। एक दिन १८५८ में वे पालकी में बैठकर कामारपुकूर से हृदय के गांव शिउड़ को जा रहे थे। उस समय का दृश्य अत्यन्त मनोहर था। विस्तृत भैदान के बीच बीच में हरे भरे धान के खेत थे; ऐसा मालम होता था कि इन सब दृश्यों के ऊपर स्वच्छ नीलाकाश की चहर तान दी गई हो; स्वच्छ हवा मन्द्र गति से बह रही थी; उस विस्तीर्ण मैदान में रास्ते पर बीच चीच में निर्मल पानी के झरने बह रहे थे; रास्ते के दोनों ओर बड़, चीपल आदि सघन और शीतल छाया वाले वृक्ष प्यासे थके यात्रियों को विश्राम लेने के लिए प्रेमपूर्वक बुला रहे थे। ऐसे परम मनोहर दृहयों को देखते हुए श्रीरामकृष्ण बड़े आनन्द से जा रहे थे कि उन्हें अपने श्रीर से दो छोटे छोटे बालक बाहर निकलते दिखाई पड़े। उन बालकों का क्तप अत्यन्त सुन्द्र था। बाहर आते ही वे नाना प्रकार के खेल खेलने लगे—कभी छुआ छुऔवल खेलें, तो कभी आसपास के सुन्दर फूल तोड़ें, कभी दौड़ते दोड़ते खूब दूर तक जाकर फिर पालकी की ओर लीटें. चीच में ही हँस पडें और परस्पर बातें करें-इस तरह बहुत समय तक आनन्द करके व दोनों बालक श्रीरामकृष्ण की देह में फिर अन्तर्हित हो गये। इस विचित्र दर्शन के लगभग डेट वर्ष बाद जब विदुर्षी ब्राह्मणी चाक्षिणेश्वर में आई, तब श्रीरामकृष्ण के मुँह से यह वार्ती सुनकर उसे

कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ और वह बोली, "बाबा! फिर इसमें अचरजः किस बात का है? तूने देखा सो ठीक ही है। इस समय नित्यानन्द के शरीर में श्री चैतन्य का आविर्भाव हुआ है—श्री नित्यानन्द और श्री चैतन्य इस समय एकत्र अवतार लेकर आये हैं और तुझ में ही रहते हैं!" हृदय कहता था—"ऐसा कहकर बाह्मणी ने चैतन्य भागवत का निम्नालिखित श्लोक कहाः—

अद्वैतेर गला धिर कहेन बार बार।
पुनः ये किर्वे लीला मोरे चमत्कार।
कीर्तने आनम्दरूप हद्देवे आमार ॥
अद्यावधि गौरलीला करेन गौरराय।
कोन कोन भाग्यवाने देखिबारे पाय॥

हमारे श्रीरामकृष्ण के चरणों के आश्रय में रहते समय एक दिन चर्चा निकल पड़ने पर श्रीरामकृष्ण उपरोक्त वृत्तान्त का उल्लेख करते हुए बोले—" इस प्रकार का दर्शन हुआ सो सत्य है और मेरे मुँह से सुनकर बाह्मणी भी इस तरह बोली वह भी सच है, परन्तु इसका यथार्थ मतलब क्या है यह मैं कैसे कहूँ ?"

ईश्वर-दर्शन के छिए श्रीरामकृष्ण की ऐसी व्याकुलता को अधि-काधिक बढ़ते देखकर इन्हीं चार वर्षों की अविधि में किसी समयः मथुरबाबू को ऐसा मालूम पड़ने लगा । कि अखण्ड ब्रह्मचर्य धारण के

९ कहूँगा, २ मेरा, ३ होओगे, ४ मेरे, ५ देखने को मिलेगा

### प्रथम चार वर्ष की अम्य घटनाएँ

कारण ही शायद इनके मस्तिष्क में कोई विकार उत्पन्न हो गया है और ईश्वर-दर्शन की व्याकुलता उसी विकार का यह बाहरी स्वरूप है। उन पर मथुरबाबू असीम भाक्ति और प्रेम रखते थे और उनके सुख के लिए वे अपनी समझ के अनुसार सभी कुछ करने के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस समय उन्हें ख्याल आया कि शायद इनका ब्रह्मचर्य भंग होने से इनका स्वास्थ्य पूर्ववत् हो जाएगा । इसी कारण उन्होंने लक्ष्मी बाई आदि वेश्याओं को पहिले दक्षिणेश्वर में लाकर, और बाद में श्रीरामकृष्ण को ही कलकत्ते उनके घर ले जाकर उनके द्वारा श्रीरामकृष्ण के मन को मोहित कराने का प्रयत्न किया। श्रीरामक्रष्ण स्वयं कहते थे कि " उन वेश्याओं में साक्षात् श्री जगदम्बा के दर्शन होकर 'माता!' 'माता!' कहते हुए में एकदम समाधिमम हो गया।" ऐसा कहते हैं कि उनकी अवस्था देखकर तथा समाधि उतरने पर उनके बालक के समान सरल और खुले दिल व्यवहार को देखकर उन वेश्याओं के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया । तदनन्तर ऐसे पुण्यात्मा पुरुष को मोह में डालने का प्रयत्न करने में हम से अत्यन्त घोर अपराध हुआ, इस पश्चात्ताप की भावना से उन्होंने श्रीरामकृष्ण को बारम्बार प्रणाम किया और उनसे अपने अपराधों की क्षमा माँगी।

(१८५९-६०)

"मैं जब सोछह नाच नाचूँगा तब कहीं तुम एक आध सीखोगे तो सीखोगे!"

---श्रीरामकृष्ण

जब श्रीरामकृष्ण के पुजारी का कार्य छोड़ने का समाचार कामार-पुकूर में उनकी माता और भाई को मिला, तब उनके मन में बड़ी चिन्ता हुई कि अब क्या करना चाहिए। रामकुमार की मृत्यु के बाद दो ही वर्ष बीते थे कि गदाधर को भी वायुरोग हो जाने का हाल सुनकर उनकी बृद्ध माता और बड़े भाई की क्या दशा हुई होगी, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। लोग कहा करते हैं कि "विपत्ति कभी अकेली नहीं आती।" इस उक्ति का अनुभव उन्हें इस समय पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ। गदाधर पर चन्द्रामाण की अत्यन्त प्रीति होने के कारण यह समाचार सुनकर उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने श्रीराम-कृष्ण को दक्षिणेश्वर से अपने गाँव बुला लिया। परन्तु वहाँ आने पर भी श्रीरामकृष्ण का उदासीन और व्याकुल भाव कायम ही रहा।

"माता" "माता" का घोष रात दिन एक समान जारी था। भगवत्-दर्शन की व्याकुलता से एक छोटे बालक के समान रोना भी जारी ही था। यह सब देखकर इस दशा से सुधारने के लिए माता ने औषि, मंत्रतंत्र, टोना-टटका, शान्ति आदि अनेक प्रकार के उपचार शुरू किये। यह बात सन् १८५८ के आश्विन या कार्तिक मास की होगी।

घर आने पर, श्रीरामकृष्ण का व्यवहार वेसे ते। बहुधा पहले के ही समान था। पर बीच बीच में ईश्वर-दर्शन की उत्कण्ठा से वे व्याकुल हो उठते थे। उसी तरह कभी कभी गात्रदाह के कारण उन्हें बहुत कष्ट भी होता था। इस प्रकार एक ओर उनके सरल व्यवहार, देवभिक्त, मातृभक्ति, सुहत्मेम आदि सर्व गुणों को पूर्ववत् देखकर और दूसरी ओर विशेष प्रसंगों में सब विषयों के सम्बन्ध में उनके उदासीन भाव, लज्जा, भय और घृणा का अभाव, ईश्वर-दर्शन के लिए उनकी तीव व्याकुलता और अपने ध्येय की प्राप्ति के मार्ग से विशों को दूर करने के अपार परिश्रम को देखकर लोगों के मन में उनके प्रति एक विलक्षण आद्रभाव उत्पन्न होता था। लोगों को ऐसा मालूम पड़ता था कि इनके शरीर में किसी देवता का भाव आता है।

श्रीरामकृष्ण की माता बेचारी चन्द्रादेवी अत्यन्त सरह स्वभाव वाही थीं। उनके मन में भी कभी कभी विचार आता था और दूसरों के मुँह से भी बात सुनकर उन्होंने किसी मांत्रिक को बुहाने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "एक दिन हमारे यहाँ एक मांत्रिक

थे। श्रीरामकृष्ण उनसे कहा करते थे कि भूतों को उस पात्र का खाद्य देने पर वह पात्र भुर्र से आकाश में उड़कर अदृश्य हो जाता था और कभी-कभी ये भूत प्रेत भी मुझे प्रत्यक्ष दीख पड्ते थे। कभी-कभी रात को १२-१ बज जाते थे पर श्रीरामकुष्ण का पता नहीं रहता था। तब बेचारे रामेश्वर स्मज्ञान की ओर जाकर दूर से श्रीरामकृष्ण को पुकारते थे। श्रीरामकृष्ण पुकार सुनकर उत्तर देते थे और वहीं से कहते थे, " आया ! दादा ! आया ! तुम वहीं ठहर जाओ; आगे मत बढ़ो; नहीं तो ये भूत तुम्हें कुछ कष्ट देंगे।" इन में से एक स्मज्ञान में श्रीरामकृष्ण ने बेल की एक कलम लगाई थी। उसी स्मशान में एक पुराने पीपल के वृक्ष के निचे बैठकर वे बहुत सा समय जप ध्यान में बिताते थे। उनके रिश्तेदारों के बतलाये हुए इन सब वृत्तान्तों से ऐसा दिखता है कि उन्हें इस समय कृछ अपूर्व दर्शन और साक्षात्कार हो जाने से श्री जगदम्बा के दर्शन के लिए उनके अन्तः करण की तीव व्याकुलता बहुत ही कम हो गई थी। इससे यह अनुमान होता है कि इन दिनों उन्हें श्री जगदम्बा का दर्शन बारम्बार होता होगा, और प्रत्येक महत्व के विषय में उसके (श्री जगदम्बा के) आदेशानुसार ही कार्य करना उन्होंने इसी समय से आरम्भ किया होगा। श्री जगदम्बा के बारम्बार दर्शन होते रहने से सम्भवतः इसी समय उन्हें यह भी निश्चय हो गया कि श्री जगदम्बा का अबाध और पूर्ण दर्शन भी मुझे शीघ ही प्राप्त होगा। पर यह कीन कह सकता है ? अस्तु--

श्रीरामकुष्ण के व्यवहार और बोल चाल को देखकर उनके घर के लोगों को ऐसा मालूम पड़ने लगा कि उन्हें जो अकस्मात् वायुरोगः

हो गया था वह अब बहुत कम पड़ गया है; क्योंकि वे अब पहिले के समान व्याकुल होकर रोते हुए नहीं दिखते थे। उनका खान पान निय-मित और समय पर होता था, तथा उनके अन्य व्यवहार भी दूसरे मनुष्यों के समान ही होते थे। उन्हें यही बड़े आश्चर्य की बात मालूम पडती थी कि वे स्मशान में जाकर बहुत समय तक बैठते हैं; कभी-कभी अपने शरीर पर का कपड़ा उघाड़कर फेंक देते हैं और निर्लज्जता से ध्यान पूजा आदि करने लगते हैं; अपनी इच्छानुक्षार पूजा, ध्यान-जप आदि करने में किसी के कष्ट देने से वे बड़े सन्तप्त हो उठते हैं और किसी का कुछ न सुनकर सदा सर्वकाल देव, ध्यान, पूजा, जप इन्हीं में मग्न रहते हैं। परन्तु उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें कोई विशेष शोच-नीय बात नहीं है--उनका यह स्वभाव तो बालपन से ही है। उन लोगों को सची चिन्ता थी तो वह उनकी सांसारिक विषयों के प्रति पूर्ण उदासीनता की। उन्हें मालुम होता था कि जब तक इनका ध्यान संसार में नहीं लगता और इनकी उदासीनता कम नहीं होती, तब तक इनके वायुरोग के पुनः उलटने की सम्भावना है। इसी कारण इनका ध्यान संसार की ओर क़िसी प्रकार खींचने की चिन्ता में इनकी स्नेहमयी माता और ज्येष्ठ भाई रहा करते थे। अन्त में सब दृष्टि से विचार कर होने के बाद दोनों ने यही निश्चय किया कि "अब गदाधर का विवाह कर देना चाहिए; क्योंकि इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय नहीं है। सुशील और ह्मपवती पत्नी पा जाने पर उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, इसका मन इस प्रकार इंगस्ततः नहीं भटकेगा। अब इसकी उम्र भी २३-२४ वर्ष की हो गई है, तोभी यह प्रत्येक बात में छोटे बालक के समान

अपने भाई और माता के मुँह की ओर ताकता रहता है और अपनी सांसा-रिकास्थिति को सुधारने के उपाय ढूंढ़ने के विचार भी इसके मन में नहीं आते। इसका विवाह किये बिना और इसके सिर पर स्त्री पुत्रादिकों का पालन पोषण का भार पड़े बिना, इसके ये विचार जाए भी कैसे?"

अतः उन दोनों ने यह विचार निश्चित करके कन्या दूँढना शुरू किया। गदाधर को यह विदित हो जाने पर सम्भवत: उसमें कोई बाधा डालेगा, इसाठिए यह सब बातें उन्होंने बिना किसी को बतलाए ही कीं; तो भी तीक्ष्णबादि श्रीरामकृष्ण के ध्यान में यह बात आये बिना नहीं रही । तत्पश्चात् यद्यपि विवाह की पक्की बात उनके कानों में पड़ी, तो भी उन्होंने उम सम्बन्ध में अपनी अनिच्छा बिलकुल नहीं प्रकट की वरन घर में कोई कार्य होने पर छोटे-छोटे बालक जैसे आनन्द-चैन मनाते हैं उसी प्रकार का आचरण श्रीरा मकुष्ण भी करने लगे। श्री जगदम्बा के कान में यह बात हालकर और इस विषय में अपने कर्तव्य को जानकर वे ऐसा आचरण करते हों; अथवा बारुकों को जैसे अपनी जिम्मेदारी की कल्पना न रहने से भावी बातों के सम्बन्ध में वे जैसे निश्चिन्त रहा करते हैं, वही दशा श्रीरामकृष्ण की रही हो; या कि विवाह के सम्बन्ध में पूर्णतः निश्चिन्त रहने में उनका कोई भिन्न उद्देश रहा हो; जो कुछ भी हो श्रीरामकृष्ण के जीवन में उनका यह विवाह एक अत्यन्त महत्व की घटना होने के कारण उसका सांगोपांग विवरण यहाँ दिया जाता है।

श्रीरामकुष्ण के चिरत्र का विचार करते हुए मन में सहज ही श्रश्न उठता है कि श्रीरामकुष्ण ने विवाह ही क्यों किया? स्त्री

सहवास की निरी कल्पना भी जिनके मन में कभी नहीं आई, उन्होंने विवाह किस लिए किया ? यह सचमुच एक गृद् विषय है। शायद कोई कहे कि " युवावस्था प्राप्त होने पर वे सदा ' भगवान ' ' भगवान ' रटने लगे और पागल के समान आचरण करने लगे इसलिए उनके घर के लोगों ने, उनकी कुछ न सुनते हुए, उनकी इच्छा के विरुद्ध जान-बुझकर उनका विवाह कर दिया।" पर यह बात सम्भव नहीं दिखाई देती । अत्यन्त बचपन से ही उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे एक छोटी सी भी बात कोई कभी नहीं करा सका, बल्कि उनके मन में कोई बात आ जाने पर उसे किये बिना वे कभी नहीं रहते थे। छुटपन की ही एक बात का लीजिये। धनी लोहारिन से उन्होंने कह दिया था कि " तुझे भिक्षामाता बनाऊँगा " सो किसी के कहने की परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कहना सिद्ध कर दिखाया और वह भी किस स्थान में ? कलकत्ता ऐसे धर्मबन्धनिशिथल शहर में नहीं वरन कामारपुक्र जैसे पुराणमताभिमानी और धर्मकर्मपरायण ग्राम में ! ऐसे स्थान में यदि कोई मनुष्य यह कहे कि "में जैसा चाहूँ वैसा कर लूंगा" तो समाज उसे चलने नहीं देगा। भला, घर के लोग भी कम स्वधर्मानिष्ट हों सो भी नहीं। कुल की रूढ़ि को लीजिये तो उसके अनुसार भिक्षामाता होने वाली स्त्री ब्राह्मणी ही आवश्यक थी। इन सब बातों के प्रतिकृत रहते हुये भी सब की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने उस अल्प अवस्था में भी अपना कहना सत्य कर दिसाया। "दाल रोटी कमाने की विद्या मैं नहीं सीखता " यह निश्चय कर लेने पर उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। वैसे ही उनके मन में जब तक नहीं ज़बा

तब तक पुजारी पद स्वीकार करने के लिए मथुरानाथ के सभी प्रयत्न व्यर्थ हुए ! और भी इसी तरह की अन्य बातों से स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों की इच्छा को परिवर्तित कर लिया। तब विवाह जैसे जीवन के महत्वपूर्ण विषय में उन्होंने दूसरों की इच्छा के अनुसार आचरण किया यह कहना कहाँ तक ठीक होगा ?

इसी प्रकार कदाचित् कोई यह कहे कि "ईश्वर प्रेम के कारण बचपन से ही उनके मन में सर्वस्वत्याग का भाव मानने की क्या आवश्यकता है ? इस बात को न मानकर केवल इतना ही कहना बस होगा कि अन्य लोगों के समान विवाह आदि करके संसार-सुखोपभोग की भावना पहले श्रीरामक्कष्ण के मन में थी; परन्तु युवावस्था प्राप्त होने पर थोडे ही दिनों में उनके विचारों में एक विचित्र कान्ति उत्पन्न हुई और ईश्वर प्रेम की इतनी प्रबल तरंग उनके अन्तःकरण में उमड पड़ी कि उनके सभी पूर्व विचारों में परिवर्तन हो गया। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि 'इस परिवर्तन के पूर्व ही श्रीरामकृष्ण का विवाह हो चुका था ' तो सब विवाद मिट जाता है।" पर यथार्थ में ऐसी बात भी नहीं थी। ईश्वर-प्रेम के कारण सर्वस्वत्याग का भाव उनके मन में बचपन से ही था या नहीं यह उनके बाल्यजीवन की ओर दृष्टि डालने से स्पष्ट दिख जावेगा। फिर उनका विवाह २३ वें या २४ वें वर्ष में हुआ था। उसके पहिले तीन चार वर्ष से उनके अन्तःकरण में ईश्वर-प्रेम के लिए घोर खलवली मची हुई

थी। इसके ।सेवाय जिन्होंने अपने लिए किसी को कभी थोडा सा भी कष्ट नहीं होने दिया, क्या यह जानते हुए कि अपने कारण एक गरीब बालिका को जन्म भर दुःख ओगना पडेगा उन्होंने अपना विवाह कर िरिया होगा ? यह बात तो बिलकुल असम्भव दिखाई देती है। साथ ही साथ श्रीरामकृष्ण के जीवन में कोई भी घटना निरर्थक नहीं हुई और यह बात उनके चारित्र पर आधिक॥धिक विचार करने से स्पष्ट दिलाई देती है। अन्तिम बात यह भी है कि उन्होंने निश्चित रूप से अपनी ही इच्छा से विवाह किया। क्योंकि कन्या देखने की बातचीत शुरू होते ही उन्होंने हृदय और घर के अन्य लोगों से कह दिया था कि "जय-रामवाटी में रहने वाले रामचन्द्र मुखोपाध्याय की कन्या से मेरा विवाह होगा और यह कभी का निश्चित है। " इसे पढ़कर पाठकों को आश्चर्य होगा और कदाचित उन्हें इस पर विश्वास भी न हो। वे कहेंगे-" ऐसी बातें २० वीं सदी में नहीं चल सकतीं; ऐसी भ विष्यवाणी पर कौन विश्वास करेगा?" इस पर हम यही कहते हैं कि "उपरोक्त बात पर आप विश्वास करें या न करें, परन्तु श्रीरामकुष्ण ने तो वैसा कहा था इसमें कोई संशय नहीं है और इस बात की सत्यता को प्रमाणित करने वाले मनुष्य सौभाग्य से आज \* भी जीवित हैं। उनसे ही स्वयं पूछ ठीजिये और आपको ।निश्चय हो जावेगा। "

कन्या देखते देखते बहुत दिन बीत गये पर उनके घर के छोगों को एक भी कन्या पसन्द नहीं आई। तब श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उन छोगों

<sup>\*</sup> सन् १९१४-१५ में।

से कहा कि "अमुक गाँव में अमुक लड़की मेरे लिए अलग रख दी गई है उसे जाकर देख लो।" इससे यह स्पष्ट विदित है कि श्रीरामकृष्ण को मालूम था कि मेरा विवाह होने व ला है और वह अमुक लड़की से ही होगा। यह भी प्रकट है कि उन्होंने विवाह के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं की। सम्भवतः ये बातें उन्हें भावसमाधि में ही मालूम हो गई होंगी। तब फिर श्रीरामकृष्ण के विवाह का अर्थ क्या है?

कोई शास्त्रज्ञ पाठक शायद यह कहें कि "शास्त्रों का कहना हैं कि ईश्वरदर्शन या पूर्ण ज्ञान हो जाने पर जीव के संचित और भावी कमों का नाश हो जाता है, परन्तु ज्ञान प्राप्त होने पर भी प्रारब्ध कमें का भोग तो उसे इस शरीर में भोगना ही पड़ता है:—

प्रारब्धं बलवत्तरं खलु विदां भोगेन तस्य क्षयः। सम्यन्त्रानहुतारानेन विलयः प्राक्संचितागामिनाम्॥

कल्पना की जिए कि किसी पारधी की पीठ पर तर्कश है जिसमें बहुत से बाण हैं। एक पक्षी को मारने के लिए उसने एक बाण अभी ही छोड़ा है और दूसरा बाण हाथ में लिया है। एकाएक उसके मन में वैराग्य का उदय होता है और वह हिंसा न करने का निश्चय करता है। तुरन्त ही वह अपने हाथ का बाण नीचे डाल देता है तथा पीठ पर से तर्कश भी निकालकर फेंक देता है, पर उसने जो बाण अभी छोड़ा है उसका क्या करेगा? उसे तो वह फेर नहीं सकता? उसी तरह पीठ पर का तर्कश यानी जीव के जन्म जन्मान्तर के संचित कर्म, और हाथ का बाण यानी भावी कर्म (अर्थात् वह कर्म जो अब होने वाला है) – इन

दोनों कमों का ज्ञान से नाश हो जावेगा, परन्तु उसके हाथ से अभी ही छोड़े हुए बाण के समान अपने प्रारब्ध कमों का फल तो उसे भोगना ही पड़ेगा। श्रीरामकृष्ण जैसे महापुरुष केवल अपने प्रारब्ध कमों को ही इस शरीर में भोगते हैं। इस भोग से वे छूट नहीं सकते।"

इस पर हमारा उत्तर इतना ही है कि " शास्त्रों से दिखता है कि यथार्थ ज्ञानी पुरुषों को अपने प्रारब्ध कर्में। का भी फल नहीं भोगना पड़ता; क्योंकि असल में सुख-दु:खों का भोग करने वाला कीन है ? वह मन ही तो है। जब उस मन को उन्होंने सदा के लिए ईश्वर को समर्पण कर दिया है, तब फिर सुख-दु:खों के रहने के लिए स्थान ही कहाँ रहा ? " इस पर कोई यह कहेगा कि प्रारब्ध कर्म का भोग तो उनके शरीर के दूरा ही होता है। पर यह भी कैसे होगा ? क्योंकि उनका ध्यान तो शरीर की ओर रहता ही नहीं। उनके अहंकार का ही जब समूल नाज हो जाता है और देह का ज्ञान भी नष्ट हो जाता है, तब उनके शरीर से प्रारब्ध कर्म का भोग होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। एक बात और भी है। श्रीरामकृष्णदेव के स्वयं के अनुभवों पर यदि विश्वास करना है, तो यह नहीं कह सकते कि वे केवल 'ज्ञानी पुरुष ' थे। उनकी श्रेणी इससे भी उँची माननी पड़ेगी; क्योंकि उनके मुँह से हमने बारम्बार सुना है कि "जो राम हुआ था और कृष्ण हुआ था, वही अब रामकृष्ण हुआ है " अथीत् पूर्वकाल में जिन्होंने श्रीरामचन्द्र और श्रीकृष्णचन्द्र का अवतार लिया था वही इस समय श्रीरामकृष्ण के शरीर में रहते हुए अपूर्व लीला कर रहे हैं! यदि उनके इस उद्गार पर विश्वास है, तो

उन्हें नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव ईश्वरावतार ही कहना होगा और ऐसा मानने के बाद यह कहना ठीक नहीं कि उन्हें भी प्रारब्ध कमें। कां फल भोगना पड़ा था। अतः श्रीरामकृष्ण के विवाह की मीमांसा अन्य रीति से करनी पड़ेगी।

हम लोगों के पास विवाह की बात निकालकर श्रीरामकृष्ण कभी कभी बड़ा मधुर विनोद किया करते थे। एक दिन दोपहर के समय दिक्षणेश्वर में श्रीरामकृष्ण मोजन करने के लिए बैठे थे। पास ही श्री बलराम बसु और अन्य भक्तगण बैठे थे। उनसे वे अनेक प्रकार की बातें कर रहे थे। श्रीरामकृष्ण के भतीजे रामलाल के विवाह के लिए उसी दिन माता जी (श्रीरामकृष्ण की पत्नी) कामारपुकृर की गई थीं।

श्रीरामकृष्ण (बलराम से)—भला, बताओ तो सही, मेरा विवाह क्यों हुआ ? मेरा विवाह हो तो गया, पर उसका क्या उपयोग है ? यहाँ तो कमर की घोती का ध्यान भी नहीं रहता। जब यह अवस्था है तब स्त्री क्यों चाहिए ? " यह सुनकर बलराम थोड़ा हँसे और फिर चुप बैठे रहे।

श्रीरामकृष्ण—"हाँ! अब आया ध्यान में! (पत्तल में से थोड़ी सी चटनी उठाकर बलराम को दिलाते हुए) यह देख—इसके लिए बिवाह हुआ। यदि विवाह न होता तो फिर ऐसी चीज़ें कीन बनाकर देता? (बलराम और अन्य लोग हँसते हैं।) हाँ! सच पूछता हूँ।

दूसरा कोन साने पीने के छिए इस प्रकार की व्यवस्था करता? वह तो आज चली गई! (कोन चली गई यह लोगों के ध्यान में नहीं आया यह देखकर) अरे! वह रामलाल की काकी! रामलाल का तो विवाह है न अब; इसालिए वह कामारपुकूर को चली गई! मैं तो खड़ा होकर देख रहा था, पर मन में कुछ भी न आया। बिलकुल सच कहता हूँ। मन में इतना ही आया कि कोई एक चला जा रहा है; पर बाद में ऐसा लगने लगा कि कौन अब साने के लिए देगा? ऐसा क्यों मालूम पड़ा, बताऊँ! प्रत्येक वस्तु पेट में सहन नहीं होती, और साने की सुधि भी सदा रहती हो सो भी नहीं हैं। क्या सहता है, क्या नहीं सहता यह सब उसे मालूम है। वही स्वयं कुछ न कुछ बनाकर देती रहती है, इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि अब साने के लिए कौन बनाकर देगा?"

और भी एक बार दक्षिणेश्वर में विवाह की बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण बोले, "विवाह क्यों करते हैं जानते हो? ब्राह्मण शरीर के लिए कुल दस प्रकार के संस्कार हैं। विवाह भी उन्हीं में से एक संस्कार हैं। ये दसों संस्कार होने पर ही वह 'आचार्य' बन सकता है।" के यह भी कहते थे, "जो परमहंस होते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, वे बिलकुल झाडूबाले से लेकर सार्वभौम बादशाह तक की सभी अवस्था को देखे हुए होते हैं और सभी का उपभोग करके आये हुए रहते हैं। यदि ऐसा न हो तो ठीक ठीक वैराग्य कैसे हो सकेगा? जिसका अनुभव नहीं किया है और जिसका उपभोग नहीं किया है, उसे देखने और उसके उपभोग करने की इच्छा मन को हो सकती है और मन उसके लिए

चंचल भी हो उठता है—समझे ? जब चौसर की गोटी पक जाती है तभी वह अपने आदिस्थान को लौट सकती है, अन्यथा नहीं ! उसी प्रकार इसे भी जानो ।"

यद्यपि उन्होंने साधारण गुरु और आचार्य के लिए विवाह के सम्बन्ध में उपरोक्त कारण बताए तथापि स्वयं उनके विवाह का कोई अन्य विशेष कारण हमें मालूम होता है। विवाह भोग के लिए नहीं है इस बात का स्मरण शास्त्र हमें पद पद पर दिया करते हैं। शास्त्रों का वाक्य है कि ईश्वर के सृष्टिरक्षणरूप नियम के पालन करने और गुणी पुत्र उत्पन्न करके समाज का कल्याण करने के उद्देश से ही विवाह करना उचित है; परन्तु यह असम्भव बात शास्त्रों में नहीं बताई गई है कि इसमें स्वार्थ की भावना किंचिदिप न रहे। दुर्बल मनुष्यों के चरित्र का पूर्ण अवलोकन करके शास्त्रकार ऋषिवरों ने जान लिया था कि दुर्बल मानव को इस संसार में स्वार्थ के सिवाय और कोई बात समझ में नहीं आती। नफा और नुकसान का विचार किए बिना वह बिलकुल साधारण कार्य में भी हाथ नहीं लगाता। यह बात जानते बूझते हुए भी शास्त्रकारों ने उपरोक्त आज्ञा दी इसका कारण यही है कि "इस स्वार्थबुद्धि को किसी उच उद्देश के साथ सदा जकड़े रखना ही ठीक है; नहीं तो. बारम्बार जन्म-मृत्यु के बन्धन में फँसकर मनुष्य को अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा " यह बात भी उन्हें विदित थी। स्वयं अपने नित्यमुक्त स्वरूप को भूल जाने के कारण ही इन्द्रियों द्वारा बाह्य जगत् के रूप, रस आदि विषयों का उपभोग करने के लिए मनुष्य सदा लालायित रहता

हैं और मन में कहता है, "ये सब विषयसुख कितने मधुर और मनोरम हैं।" परन्तु संसार के सभी सुख दुःखों के साथ जकड़े हुए हैं; यदि सुखों का उपभोग करना चाहो तो दुःखों का भी उपभोग करना ही पड़ता है, यह बात कितने मनुष्यों के ध्यान में आती है ? स्वामी विवेका-नन्द कहा करते थे, " दु:खों का मुकुट सिर पर धारण करके सुख मनुष्य के पास आकर खड़ा होता है।" मनुष्य को तो केवल शुद्ध सुख चाहिए पर वह मिले कैसे ? उसके सिर पर तो दुःख का मुक्ट है, और यदि आपने सुख का उपभोग किया कि परिणाम में दुःख का भी। उपभोग करना पड़ेगा । पर यह विचार ही मनुष्य के मन में नहीं आता. है। इसी कारण इस बात का मनुष्य की स्मरण दिलाते हुए शास्त्र कहता हैं, " भाइयों, तुम क्यों समझते हो कि केवल सुख के लाभ में ही हमारा स्वार्थ है ? सुख और दुःख इन में से कोई एक भी लेने जाओगे तो उसके साथ तुम्हें दूसरे को भी केना पड़ेगा । अतः तुम अपने स्वार्थ का तार कुछ ऊँचे सुर पर चढ़ा दो ओर सोचो कि सुख भी मेरा गुरु है और दुःस्त भी मेरा गुरु ही हैं। जिसके द्वारा इन दोनों के चंगुल से मेरा इटकारा हो वही मेरा सचा स्वार्थ है और वहीं मेरे जीवन का ध्येय है। " इससे स्पष्ट हैं कि विवाहित अवस्था में सब प्रकार के भोगों का विचारपूर्वक सेवन करते हुए सुखदु:सपूर्ण भिन्न भिन्न अवस्थाओं का अनुभव प्राप्त करके क्षणभंगुर संसार के अनेक रमणीय सुखों के प्रति मनुष्य के मन में तिरस्कार उत्पन्न हो, और उसका मन परमेश्वर के चरणों में लगे, और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व जानकर उसी के दर्शन के लिए ज्याकुलता उत्पन्न हो,-यही उपदेश शास्त्रकार देते हैं। यह बात

नि:सन्देह है कि किसी भी विषय-सुख का विचारपूर्वक उपभोग करने से अन्त में मन उसका त्याग ही करेगा । इसी कारण श्रीरामक्कष्ण कहते थे, "बाबा ! सत् और असत् का विचार करो; निरन्तर विचार करना चाहिए और मन से कहना चाहिए 'अरे मन! तू सदा—मैं अमुक वस्त्र पहनूँगा, अमुक वस्तु खाऊँगा, अमुक चैन करूँगा-इसी प्रकार के मनोराज्य में निमग्न रहता हैं। परन्तु जिन पंच महाभूतों से दाल चावल आदि चीजें बनती हैं, उन्हीं पंच महाभूतों से लड्डू जलेबी आदि पदार्थ भी बनते हैं । जिन पंचभूतों से अस्थि, मांस, रक्त, मज्जा आदि बनकर किसी स्त्री का सुन्दर शरीर बनता है, उन्हीं से पुरुष, पशु, पश्ली आदि के शरीर भी बने होते हैं। यदि ऐसा ही है तो फिर—'मुझे यह चाहिए और वह चाहिए' की तुम्हारी व्यर्थ की व्याकुछता क्यों निरन्तर जारी रहती है ? स्मरण रहे कि इसके द्वारा सिचदानन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती।" इतने से यदि मन में निश्चय न हो तो एक दो बार उन उन वस्तुओं का विचारपूर्वक उपभोग करके उनका त्याग कर देना चाहिए। मान हो जहेबी साने की बड़ी उत्कट इच्छा तुम्हारे मन में उत्पन्न हुई, और अनेक प्रयत्न करने पर भी जलेबी की इच्छा मन से दूर नहीं होती, और हजारों तरह से तर्क करने पर भी मन नहीं मानता। तब तो कुछ थोडी सी जलेबी ले आना चाहिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके साते-साते मन से कहना चाहिए, 'अरे मन? इसी को जलेबी कहते हैं-भला ! दाल चावल के ही समान यह जलेबी भी पंचभूतों से ही बनी है; इसे खाने से भी इसका रक्त, मांस, मल, मूत्र ही बनता है। भला यह जब तक जीभ पर है तभी तक तो इसकी मिठास है; और जहाँ एक

सार यह गले के नीचे उतर गई, बस उसका स्वाद भी ध्यान में नहीं रहता, और यिद कुछ अधिक खा ली तो इससे रोग उत्पन्न हो जाता है; फिर ऐसी वस्तु के लिए अरे मन! तू क्यों हार टपकाता है ? छि: ! छि: !! खाई उतनी खा ली; अब बस कर! अब इसकी ओर इच्छा मत कर ' (सन्यासी भक्त मण्डली की ओर देखकर) साधारण छोटे मोटे विषयों का इस प्रकार विचारपूर्वक उपभोग करके त्याग करने से बन सकता है, परन्तु ध्यान रखना बड़े बड़े विषयों के सम्बन्ध में ऐसा करना ठीक नहीं है। उन बड़े विषयों का उपभोग करने से बन्धन में पड़ने का बड़ा हर रहता है। अतः बड़ी बड़ी वासनाओं के सम्बन्ध में उनके दोषों को ही ढूँढ़ना चाहिए और उन दोषों का ही सतत विचार करके उनका त्याग करना चाहिए।"

शास्त्रों में विवाह का इतना उच्च उद्देश बताये जाने पर भी कितने लोग इस उपदेश के अनुसार आचरण करते हैं ? आजकल विवाहित जीवन में कितने लोग यथासाध्य ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपना स्वयं तथा समाज का कल्याण करते हैं ? कितनी स्त्रियाँ आजकल अपने पित के पीछे खड़ी होकर उनके लोकहित के उच्चवत पालन के लिए—ईश्वर-प्राप्ति की बान तो अलग रही—उनसे प्रेरणा करती हैं ? अथवा कितने पुरुष आजकल त्याग को जीवन का ध्येय मानकर अपनी स्त्री को त्याग का उपदेश देते हैं ? हाय रे भारतवर्ष ! भोग को ही सर्वस्व मानने वाले पाश्चात्यों के जहबाद ने धीरे धीरे तेरे अस्थिमांस में घुसकर तेरी कैसी पशुवत् करुणाजनक स्थिति बना दी है, इसका एक बार विचार तो कर । क्या

च्यर्थ ही श्रीरामकृष्णदेव अपने सन्यासी भक्तों को आजकल के विवाहित जीवन में दोष दिखाकर कहा करते थे:—"भोग को ही सर्वस्व या जीवन का ध्येय समझना ही वास्तव में दोष है, तब क्या सम्भव है कि विवाह के समय वधू और वर के सिरों पर अक्षत और फूल बरसा देने से ही सब दोष दूर हो जायँ और सर्व मंगल हो जाय ?" सच पृछिये तो विवाहित जीवन में आज के समान प्रबल इन्द्रियपरता भारतवर्ष में पिहले कभी नहीं रही होगी। आज हमें तो स्मरण भी नहीं होता कि इन्द्रिय-तृति के सिवाय विवाह का कोई और भी 'महान, पवित्र अत्यन्त उच्च 'हेतु है। इसी कारण दिनों दिन हम पशुओं से भी अधम होते चले जा रहे हैं। पर सचमुच महान पवित्र और अत्यन्त उच्च हेतु का हमें स्मरण कराने के लिए और हमारी पशुवृत्ति को दूर करने के लिए ही श्री भगवान रामकृष्णदेव का विवाह हुआ था। उनके जीवन के अन्य सभी कार्यों के समान उनका यह विवाह हुआ था। उनके जीवन के लिए ही था।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "इस शरीर के द्वारा जो जो कार्य होते हैं वे सब तुम्हारे लिए किए जाते हैं। में जब सोलह प्रकार के कार्य कहाँगा तब कहीं तुम लोग उनमें से एकआध करोगे तो करोगे, और में ही यद खड़ा होकर मूत्र विसर्जन करने लगूँ, तो तुम लोग चक्कर लगाते हुए विसर्जन करोगे!" इसीलिए विवाहित जीवन का अति उच आदर्श लोगों के सामने स्थापित करने के लिए श्रीरामकृष्ण का विवाह हुआ था। यदि मैंने स्वयं अपना विवाह न किया होता तो विवाहित लोग कहते, "स्वयं विवाह नहीं किया, इसलिए ब्रह्मचर्य की बातें कर रहे हैं! पत्नी

और आप कभी एक साथ नहीं रहे इसलिए ब्रह्मचर्य की ऐसी लम्बी लम्बी मप्पें हाँक रहे हैं ! "-इत्यादि कहने के लिए किसी को अवसर न मिले इसी उद्देश से उन्होंने केवल विवाह ही नहीं किया, वरन श्रीजगदम्बा माता का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर लेने के बाद जब दिव्योनमाद की अवस्था उनके हृद्य में पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई, तब उन्होंने अपनी पूर्ण यौवना-वस्था प्राप्त पत्नी को दक्षिणेश्वर में लाकर रखा । उसमें भी जगदम्बा का आविर्भाव प्रत्यक्ष देखकर उसे श्री जगन्माता जानते हुए उन्होंने उसकी प्जा की; आठ महीने तक उसके साथ एकत्र वास किया; इतना ही नहीं पर उसके साथ एक शय्या पर शयन तक किया। उसे अच्छा लगने और आनन्द मालम होने के हेतु से वे उसके बाद कई साल कभी कभी कामारपुकर में और कभी कभी जयरामवाटी में ( उसके पिता के घर ) स्वयं जाकर एक दां महीने बिताते भी थे। दक्षिणेश्वर में जब श्रीरामक्राण अपनी स्त्री क साथ एकत्र रहते थे उस समय का स्मरण करते हुए माता जी अपने स्त्री भक्तों से कहा करती थीं-" उन दिनों वे ऐसी किसी दिव्य भावावस्था में निरन्तर मग्न रहा करते थे कि उसे शब्दों द्वारा नहीं समझा सकते। भावावस्था की पूर्णता में वे कितनी ही बातें बताते थे, कितने ही उपदेश दिया करते थे। कभी वे हँसते थे तो कभी रोते थे, और कभी समाधि में मग्न हो जाते थे । इस तरह सारी रात बिताते थे । उस भावावस्था का आवेश इतना अद्भत होता था कि उसे देखकर मेरे सब अंग काँपने लगते थे. और मुन्ने ऐसा लगता था कि रात किसी तरह व्यतीत हो जाय और दिन निकल आवे । भाव समाधि किसे कहते हैं यह उस समय मैं कुछ

भी नहीं जानती थी। एक दिन उनकी समाधि बहुत समय तक भंग नहीं हुई। यह देखकर मैं भय से रोने लगी और मैंने हृदय को पुकारा । हृद्य जल्दी ही आया और उनके कानों में बहुत देर तक श्री जगदम्बा के नाम का उच्चारण करता रहा, तब कहीं धीरे-धीरे उनकी समाधि उतरी । जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मुझको इस प्रकार से कष्ट होता हैं तो भविष्य में ऐसे कष्ट से बचने के हेतु उन्होंने स्वयं मुझे यह ।सिसा--कर दिया कि इस प्रकार का भाव दिखने पर इस नाम का उचारण कानों में कर देना, तथा जब यह दूसरा भाव दिखे, तब अमुक बीज मंत्र का कानों में उचारण करना। उसके बाद से मुझे फिर उतना हर नहीं रुगता था क्योंकि इन उपायों से वे शीव होश में आ जाते थे। इसके बाद इसी प्रकार कई दिन बीत गए तो भी कब किस प्रकार की भाव समाधि लग जावेगी ' इसी चिन्ता में मैं सारी रात जागकर बिताती थी और मुझे नींदं बिलकुल ही नहीं आती थी। यह हाल उनके कानों में पडने पर उन्होंने मुझे दूसरी जगह-नौबतखाने में सोने के लिए कह दिया।" परमपूज्य माता जी कहा करती थीं-" समई में बत्ती किस तरह रखना, कौनसी वस्तु कहाँ और कैसे रखना, अपने घर में कौन मनुष्य कैसा है, किसके साथ कैसा बर्ताव करना, इसरे के घर जाने पर वहाँ के लोगों से किस प्रकार व्यवहार करना आदि तरह तरह की सामान्य सांसारिक बातों से लगाकर भजन, कीर्तन, ध्यान, समाधि और ब्रह्मज्ञान जैसे उच विषयों तक की सब प्रकार की बातें मुझे समझा समझा कर बताते थे।" विवाहित पुरुषों! तुम में से कितने लोग अपनी धर्मपत्नी को इस प्रकार से उपदेश देते होंगे?

-मान लो किसी कारण से तुच्छ शरीर सम्बन्ध बन्द होने का अवसर आ जावे तब तुम में से कितने छे।गों का अपनी पत्नी पर आजीवन निःस्वार्थ प्रेम स्थिर रह सकेगा? इसीलिए हम कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण ने विवाह करके पत्नी से एक दिन भी शरीर सम्बन्ध न रखते हुए भी जो अद्भुत और अदृष्टपूर्व प्रेमपूर्ण आचरण का आदृर्श सामने रखा, वह केवल तुम्हारे ही लिए है। इन्द्रियपरता के सिवाय विवाह का एक दूसरा भी उच उद्देश है जिसे तुम्हीं लोगों को सिखाने के लिए उन्होंने विवाह किया था। उन्होंने इसी उद्देश को लेकर विवाह किया कि तुम लोग उस उच ध्येय की ओर दृष्टि स्थिर रखकर अपने विवाहित जीवन में यथासाध्य ब्रह्मचर्य पारुन कर स्वयं धन्य होओ, तथा बुद्धिमान, तेंजस्वी और गुणवान सन्तान को जनम देकर भारतवर्ष के आधुनिक हतवीर्य, निस्तेज और बलहीन समाज को वीर्यवान, तेजस्वी और बहुवान बनाओ । जिस कार्य को कर दिखाने की आवश्यकता श्रीराम-चन्द्र, श्रीकृष्ण, श्रीबुद्ध, श्री शंकर, श्री चैतन्य आदि पूर्वावतारों को -नहीं हुई थी, वहीं कार्य अब आवश्यक होने पर उसे कर दिखाना इस आधुनिक युग के अवतार श्रीरामकृष्णदेव के लिए आवश्यक हो गया।

जीवन भर कठोर तपस्या और साधनाओं के बल पर विवाहित जीवन का अद्भुत और अदृष्टपूर्व सांचा या नमूना संसार में यह प्रथम ही सामने आया है। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे उस प्रकार " सांचा तैयार हो गया है, तुम अपने अपने जीवन को इसी आद्दी सांचे में दालों -और उसे नये आकार का बना डालो।"

इस पर कोई शायद कहे कि यह बात सभी के लिए सम्भव नहीं हैं। पर ऐसा तो नहीं हैं कि इसे श्रीरामकृष्ण समझते नहीं थे। उन्हें यह विदित था कि मैं स्वयं जब सोलह आने प्रत्यक्ष आचरण करके दिखाऊँगा तब कहीं लोग एकआध आना आचरण करने का प्रयत्न करेंगे; इसीलिए यद्यपि स्त्री के साथ रहकर अखण्ड ब्रह्मचर्य पालन करना सभी के लिए साध्य नहीं है, तथापि यह आदर्श के सब के सामने रहने से लोग कम से कम उस दिशा में प्रयत्न तो करेंगे। यही सोचकर उन्होंने इस असिधारावत का प्रत्यक्ष आचरण करके दिखला दिया है।

और भी एक बात का विचार करना यहाँ आवश्यक है। रूप रसादि विषयों के दास, बिहर्मुख व्यक्ति अभी भी शायद कहेंगे, "क्यों जी, जब श्रीरामकृष्ण ने विवाह कर लिया तब एक दो पुत्र हो जाने के बाद ही उन्हें पत्नी से शरीर सम्बन्ध तोड़ना था। यदि वे ऐसा करते तो उन्होंने यह भी दिखा दिया होता कि ईश्वर की सृष्टि की रक्षा करना ही मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। साथ ही साथ वे यह भी दिखा देते कि शक्त की मर्यादा का भी पालन हुआ; क्योंकि यह शास्त्रवाक्य है कि विवाह करके कम से कम एक पुत्र उत्पन्न करने से मनुष्य पितृ-ऋण से मुक्त होता है।"

आइये इस प्रश्न पर अब हम विचार करें। "पहले आप ही यह बताइए कि सृष्टि नाम की जो वस्तु हैं उसे हम जितनी देखते हैं, या सुनते हैं, या विचार करते हैं वह क्या उतनी ही हैं? विचित्रता ही

## श्रीरामरूष्णलीलामृत

सृष्टि का नियम है। मान लीजिए कि इसी क्षण से हम सब लोग एक ही प्रकार का कार्य करने लगे और एक ही प्रकार का विचार मन में लाने लगे तब तो सृष्टि का नाश इसी समय हो जावेगा। यदि यह बात सत्य है तो अब हम आप से यह पूछते हैं कि क्या सृष्टि की रक्षा के सब नियमों को आप समझ चुके हैं ? और क्या सृष्टिरक्षा की जवाबदारी आपने अपने सिर पर हे रखी है ? इसी कारण तो आप आज इस प्रकार ब्रह्मचर्यराहित और निस्तेज हो गए हैं ? इसका विचार आप अपने मन में करें। अथवा क्षण भर के लिए आप ऐसा सोचे कि यह सप्टिरक्षा का एक नियम है और आप उसका पालन कर रहे हैं, पर आपका ऐसा आग्रह क्यों हो कि दूसरा भी उसी नियम का पालन करे। ब्रह्मचर्य रक्षण के लिए और ऊँचे दर्जे की मानसिक शक्ति का विकास होने के लिए सामान्य विषयों में शक्ति का क्षय न. करना भी तो सृष्टि का ही नियम है। यदि सभी आपके समान हीन दर्जे के शक्तिविकास में ही पड़े रहे, तो उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक विकास प्राप्त करने और दिसाने के लिए कौन शेष रहेगा ? और फिर तो उसका लोप हुए बिना रहेगा ही नहीं।

दूसरी बात और यह है कि हमारा स्वभाव ही ऐसा है कि हम अपने लिए केवल अपने अनुकूल बातें ही शास्त्रों से चुनकर निकाल लेते हैं और बाक़ी बातों की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। पुत्रोत्पादन भी उसी तरह की एक अनुकूल चुनकर निकाली हुई बात है क्योंकि अधिकार देसकर शास्त्रों में यह भी कहा है कि—

"यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रवजेत्।" अर्थात् जिस क्षण संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जावे उसी क्षण संसार का त्याग कर वेना चाहिए। तब यदि श्रीरामकृष्ण आपके मत के अनुसार चले होते तो वे इस शास्त्रवाक्य की मर्यादा का किस प्रकार पालन कर सकते थे? पितृक्रण के सम्बन्ध में भी यही बात है। शास्त्र कहते हैं कि यथार्थ सन्यासी अपने सात पूर्वजों और सात वंशजों का अपने पुण्यवल से उद्धार करता है। तब फिर व्यर्थ चिन्ता करने के लिए हमें कोई कारण नहीं दिसाई देता कि ऐसा होते हुए श्रीरामकृष्ण अपने पितृक्रण से मुक्त नहीं हो सके।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि श्रीरामकृष्ण देव के जीवन में विवाह की घटना हमारे सामने केवल उदाहरण रखने के लिए ही हुई थी। परमपूज्य माता जी श्रीरामकृष्ण को ईश्वर जानकर उनकी आजीवन पूजा करती रहीं। इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंनें हमारे सामने विवाहित जीवन का कितना ऊँचा ओर पवित्र आदर्श स्थापित किया है। संसार का नियम है कि मनुष्य अपनी दुर्बलता भले ही संसार के और सब लोगों से छिपा ले, पर अपनी खी से वह उसे कदापि नहीं छिपा सकता। इस विषय में श्रीरामकृष्ण कभी-कभी कहते थे—" जितने लोग दिसते हैं—बड़े बड़े रायसाहेब, लानसाहेब, जज, मुनासिफ, मैजिस्ट्रेट—सभी अपने घर के बाहर बड़े शूर वीर होते हैं पर अपनी स्त्री के सामने सभी बेचारों को गुलाम बनना पड़ता है। भीतर से कोई हुक्म हुआ, फिर वह चाहे बिलकुल अन्याय ही क्यों न हो—इन्हें वह शिरसावंग्र हो जाता है!" अतः

यदि किसी पत्नी ने अपनी पित की ईश्वर के समान अन्तःकरण से भाक्ति की, तो निःसन्देह यही जानो कि वह मनुष्य बाहर से जैसा आचरण करता है वैसा ही वह भीतर से भी है और उसमें कोई मिथ्या-चार नहीं है। अस्तु—

श्रीरामक्रष्ण की माता और बड़े भाई ने आसपास के गांवों में बहुत सी कन्याएँ देखीं, परिकसीन किसी कारण से विवाह कहीं भी पका नहीं हो सका। चन्द्रादेवी को बड़ी चिन्ता होने लगी कि विवाह किसी प्रकार ठीक हो जाय। उनका चित्त घर के काम काज में नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीतने पर एक दिन भावावेश में श्रीरामकृष्ण-जैसा पीछे लिख चुके हैं--बोल उठे, " व्यर्थ इधर उधर कन्या ढूँढुने के लिए भटकने से कोई लाभ नहीं। जयरामवाटी ग्राम में रामचन्द्र मुखी-षाध्याय के यहाँ जाओ। वहाँ विवाह के लिए कन्या तैयार मिलेगी।" श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों पर किसी को एकदम विश्वास नहीं हुआ। तथा प कहावत है " डुबते को तिनके का सहारा।" तद्नुसार चन्द्रादेवीं सोचने लगीं कि इतने स्थान देखे हैं वैसे यहाँ भी सही। अतः पता लगाने के लिए किसी के। जयरामवटी भेजा गया। उसने आकर बताया, "बाक़ी बातें कुछ भी हों पर लड़की बहुत छोटी है। उसका अभी ही: ६ वाँ वर्ष लगा है। " पर अन्यत्र कहीं निश्चित होने के चिन्ह न देख चन्द्रामाणि देवी ने वही छड्की पसन्द की और विवाह का मुहूर्त निश्चित हुआ। उस दिन रामेश्वर अपने भाई को लेकर जयरामवाटी को गया और वहाँ विधिपूर्ण विवाह करके अपने भाई के साथ होटकर घर आया !

यह ईस्वी सन् १८५९–६० के वैशाख कुष्ण पक्ष की बात है। श्रीराम-कुष्ण का उस समय २४ वाँ वर्ष लगा था।

अपने पुत्र को विवाहित देखकर चन्द्र।मणि का चित्त शान्त हुअ। और उन्हें यह आशा होने लगी कि अब मेरे पुत्र का मन संसार और गृहस्थी की ओर थोड़ा बहुत लगेगा, परन्तु मण्डप की शोभा के लिए वधु को पहिनाने के लिए गांव के जुमींदार से उधार लाए हुए गहने अब वापस करने होगे यह विचार मन में आते ही अपने निर्धन संसार का चित्र उनकी आँखों के सामने आ गया। विवाह के दिन से ही वधू को वह अपने घर लिवा लाई और उसी दिन से उन्होंने उसके साथ अत्यन्त प्रेमयुक्त व्यवहार आरम्भ कर दिया । अब वधू के शरीर पर से अलंकार उतार लेना उन्हें बड़ा कठोर जँचने लगा। यद्यपि उन्होंने यह बात किसी से नहीं बताई, तथापि गदाधर के ध्यान में वह आ ही गई। उन्होंने दो चार बातें बताकर माता को सान्त्वना दी और एक रात को अवनी पत्नी के सो जाने पर उसके शरीर पर से गहने, बिना उसे मालूम हुए धीरे से युक्तिपूर्वक निकाल लिए और अपनी माता के सामने लाकर रख दिये । माता ने सबेरे ही उन्हें जहाँ के तहाँ पहुँचा दिया। पर यह बात यहीं पर समाप्त नहीं हुई। प्रातःकाल, उठने पर उस बालिका ने अपने शरीर पर के गहने न देखकर अपनी सास से पूछा---" माँ, कल मैं जो गहने पहने थी वे कहाँ हैं ?" यह सुनकर चन्द्रादेवी का हृद्य भर आया, और वे बालिका को अपनी गोदी में बिठाकर उसे पुचकारती हुई बोलीं-" बेटी, मेरा गदाधर तेरे लिए इन से भी सुन्दर

गहने बनवा देगा।" उस दिन लड़की का काका भी उससे भेंट करने आया था। उसे इन गहनों के उतरवाने का वृत्तान्त मालूम होते ही बड़ा कोध आया और वह लड़की को अपने साथ लेकर जयरामवाटी के लिए रवाना हो गया। इससे चन्द्रादेवी को बड़ा ही दु:स हुआ। पर श्रीरामकृष्ण ने उन्हें "अब चाहे कुछ भी हो, पर एक बार जो विवाह हो गया वह किसी के तोड़ने से टूट तो नहीं सकता? फिर इतनी कौनसी चिन्ता है?" इत्यादि बातें कहकर अपनी माता के दु:स को दूर किया।

विवाह के बाद लगभग ६-७ मास तक श्रीरामकृष्ण कामारपुक्र में ही रहे। घर की अवस्था को देखकर तथा वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गये, यह सोचकर उन्होंने कलकत्ता वापस जाने का इरादा किया। माता को यह विचार पसन्द नहीं आया; क्योंकि उसे चिन्ता थी कि अभी इसका वायुरोग अच्छा हो ही रहा है, और ऐसे समय में फिर वहाँ जाने से यदि रोग पुनः उलट पड़ा तो क्या हाल होगा; परन्तु श्रीरामकृष्ण उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर उनसे विदा लेकर दक्षिणे-श्वर वापस आ गये और अपने काम में लग गये (१८६०-६१)। लौटने के बाद थोड़े ही दिन बीते होंगे कि वे अपनी पूजा के काम में पुनः ऐसे तन्मय हो गये कि माता, भाई, स्त्री, संसार, अपनी स्थिति और कामारपुक्र की सब बातें बिलकुल भूल गये। जगदम्बा का सदा सर्वकाल दर्शन केसे हो, यही एक विचार उनके मन में घूमने लगा। रातदिन नामस्मरण, मनन, जप, ध्यान में ही निमम रहने के

कारण उनका वक्ष:स्थल पुनः सर्वकाल आरक्त रहने लगा। सभी सांसा-रिक बातें पुनः विषवत् प्रतीत होने लगीं। सारे शरीर में पुनः विलक्षणा दाह होने लगा और आँखों से नींद पुनः न मालूम कहाँ भाग गई। अन्तर इतना ही था कि उन्हें इस प्रकार की अवस्था का पूर्ण अनुभव रहने के कारण पहिले के समान उनका चित्त इस समय डावांडोल नहीं हुआ।

हृदय के मुँह से यह सुनने में आया है कि श्रीरामकृष्ण की उन्मादावस्था फिर वापस आते देख मथुरबाबू ने उनके गात्रदाह और आनिदा के लिए गंगाप्रसाद सेन की चिकित्सा शुरू कराई। औषधि से तुरन्त कोई लाभ नहीं हुआ तथापि उससे निराश न होकर हृदय श्रीरामकृष्ण को साथ लेकर गंगाप्रसाद के घर बारम्बार जाने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "एक दिन गंगाप्रसाद ने विशेष ध्यानपूर्वक परीक्षा की और नई औषाधि शुरू की। उस दिन वहाँ पूर्व बंगाल से एक वैद्य आये हुए थे। श्रीरामकृष्ण की परीक्षा उन्होंने भी की और कहा कि इसके लक्षणों पर से तो इसे देवोन्माद हुआ सा दिखता है। इसकी व्याधि योगाभ्यास के कारण उत्पन्न हुई है और इसे औषधि से कोई लाभ नहीं होगा। रोग के समान दिखने वाले मेरे सभी शारिरिक विकारों के सच्चे कारण को प्रथम उन्हीं वैद्य ने पहिचाना। परन्तु उनके कहने पर किसी को विश्वास न हुआ।"

दिन पर दिन बीतने लगे। मथुरबाबू और श्रीरामक्कष्ण पर प्रेम करने वाले अन्य लोगों ने अपनी ओर से प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर दी, परन्तु रोग कम न होकर धीरे धीरे बढ़ता ही चला।

#### श्रीरामकृष्णहीलासृत

थोड़े ही दिनों में यह वार्ता कामारपुक्र पहुँची। बेचारी चन्द्रादेवी! अपने प्यारे पुत्र गद्दाधर के रोग का पुनः बढ़ने का समाचार पाकर पागल के समान हो गईं। गृहस्थी में उनका चित्त ही नहीं लगता था; और ऐसी उद्दिग्न अवस्था में निराशा के वेग में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र के कल्याणार्थ महादेव के पास धरना देने का निश्चय कियातथा वह वहाँ के "बृढे शंकर" के मन्दिर में जाकर प्रायोपवेशन करने बैठ गईं; परन्तु वहाँ उन्हें यह आदेश हुआ। कि "तू मुकुंदपुर के महादेव के सामने धरना दे, तब तेरी इच्छा पूर्ण होगी।" फिर वहाँ से उठकर वह मुकुंदपुर के शिवालय में जाकर प्रायोपवेशन करने लगीं। २–२ दिन बीत जाने पर एक रात्र को शंकर ने स्वम में आकर उन्हें बताया कि "भय का कोई कारण नहीं, तेरा लड़का न तो पागल हुआ है और न उसे कोई रोग ही है; केवल ईश्वर-दर्शन की व्याकुलता से उसकी ऐसी अवस्था हो गई है।" धर्मपरायण और श्रद्धालु चन्द्रामिण देवी की चिन्ता इस स्वम से बहुत कुछ दूर हो गई। अस्तु—

इन दिनों ईश्वर-दर्शन की कितनी प्रचण्ड व्याकुलता उनके अन्त:— करण में थी इस सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण हमसे कहते थे, "साधारण जीवों के शरीर में और मन में—उस प्रकार की तो कौन कहे—यदि उसकी चतुर्थीश खलबली भी उत्पन्न हो जाय तो शरीर उसी समय नष्ट हो जावेगा। दिन हो चाहे रात सर्व काल श्री जगन्माता का किसी न किसी रूप में दर्शन हो तब तो ठींक है, अन्यथा प्राणों में ऐसी उथल मच जाती थी कि मालूम होता था कि अब प्राण निकलते ही हैं।

इसके बाद पूरे छ: वर्ष तक एक दिन भी नींद् नाम को नहीं आई। आँखों की पलकों से जीव नष्ट प्राय हो गया था और मन में इच्छा करने पर भी पलकें ढँकती नहीं थी। समय की सुध नहीं रहती थी और इारीर का ज्ञान समूल नष्ट हो गया था। माता के चरणों पर से कभी कभी शरीर की ओर ध्यान जाता था, तब बड़ा डर लगता था-मन में मालूम होता था कि में कहीं पागल तो नहीं हो गया हूँ ? दर्पण के सामने खडे होकर आँखों में उंगली डालता था और देखता था कि पलकें गिरती हैं कि नहीं; पर होता क्या था ? कुछ नहीं; पुतली को उंगली से छूने पर भी पलकें ज्यों की त्यों बनी रहती थीं। यह देख कर बडा डर रुगता था और रोते रोते कहा करता था, 'माता! माता! एकाग्रचित्त से मैंने तेरी इतनी भक्ति की ओर तुझ पर इतना विश्वास रखा, उसका मुझे क्या तूने यही फल दिया है? 'पर बाद में तुरन्त ही ऐसा भी कहता था, भाता! तेरी जैसी इच्छा हो वही होने दे। शरीर जाय तो जाय पर केवल तू मुझे छोड़कर कहीं न जाना। माता, मुझे दर्शन दे। मुझ पर कवा कर । तेरे सिवाय मेरा और कौन है!' इस प्रकार रोते रोते मन में पुनः विलक्षण उत्साह उत्पन्न हो जाता था । शरीर बिलकुल तुच्छ पदार्थ प्रतीत होने लगता था; और कुछ समय में जगन्माता का दर्शन होकर उसकी बातें सुनकर मन शान्त हो जाता था।"

लगभग इसी समय मथुरानाथ को श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्री शंकर और काली माता का दर्शन हुआ। उसका विस्तृत वर्णन "श्रीराम-कृष्ण और मथुरानाथ" शिर्षक अध्याय में हो चुका है। इस दर्शन के

समय से मथुरानाथ श्रीरामकृष्ण को भिन्न भाव से देखने लगे और उनके मन में उनके प्रति भक्ति और श्रद्धा अत्यधिक बढ़ गई। साधक अवस्था में मथुरानाथ जैसे धनवान और श्रद्धासम्पन्न तेजस्वी भक्त की श्रीरामकृष्ण को आवश्यकता थी ही। इन दोनों का इतना अद्भुत प्रेम-सम्बन्ध जगन्माता ने इसी कारण जोड़ दिया हो कौन जाने ? श्रीरामकृष्ण के जीवन चरित्र में ऐसी बहुत सी अचिन्त्य घटनाएँ हुई. हैं, कि उन घटनाओं के योंही (सहज ही) हो जाने की बात मानने के छिए मन तैयार नहीं होता। मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण का अलौकिक प्रेम-सम्बन्ध भी इसी प्रकार की एक अचिन्त्य घटना है। दूसरी घटना— उसी तरह की—एक भैरवी नामक ब्राह्मणी का दक्षिणेश्वर में आगमन हैं। उसी बात का विस्तृत वर्णन अगले प्रकरण में किया गया है।

# २०-भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

(१८६१-६२)

" उसके खुले हुए केश और वात्सस्यभाव के कारण विह्नल अवस्था को देखकर, लोगों को ऐसा मालूम होता था कि मानो यह गोपाल विरह से व्याकुल नन्दरानी यशोदा ही है। ''

--श्रीरामकृष्ण

विवाह करके छोटने के बाद थोड़े ही दिनों में श्रीरामकृष्ण के जिवन से विशेष सम्बन्ध रखने वाली दो घटनाएँ हुई । सन् १८६१ के आरम्भ में रानी रासमणि संग्रहणी रोग से बीमार पड़ीं। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि एक दिन सहज घूमते घूमते रानी अकस्मात् ज़मीन पर गिर पड़ीं और उनके शरीर में बहुत चोट लगी। उसी दिन उनको बहुत तेज़ ज्वर भी आ गया; सारे शरीर में दर्द होने लगा और तीन चार दिनों में उन्हें संग्रहणी रोग हो गया।

हम कह चुके हैं कि दक्षिणेश्वर का काली मन्दिर तैयार होने पर उसमें ता. २१ मई सन् १८५५ के दिन श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा हुई। मन्दिर का सब कार्य ठीक ठीक चलने और किसी बात की कमी न होने देने के हेतु उन्होंने उसी साल २९ अगस्त को २,२६,०००) में दिनाजपूर ज़िले में कुछ जमीन मोल ली। क़ानून के अनुसार उस जमीन का नियमित रूप से दानपत्र लिख देने का विचार उनके मन में होते हुए भी कई कारणों से वह कार्य बहुत दिनों तक स्थिगित रहा। संग्रहणी रोग से रुग्ण होकर शच्या में पड़ जाने पर, इस बात को निपटा देने के लिए उनके मन में पुनः तीव इच्छा उत्पन्न हुई। उनकी चार लड़ाकियों में से इसरी श्रीमती कुमारी और तीसरी श्रीमती करणामयी काली मन्दिर पूरा बनने के पूर्व ही मर गई थीं। अतः उनकी अन्तिम बीमारी के समय उनकी सब से बड़ी लड़ाकी श्रीमती पिन्निनी और सब से छोटी श्रीमती जगदम्बा, ये ही दो लड़ाकियाँ थीं।

दानपत्र तैयार होकर आने के बाद इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में आगे चलकर कोई झगड़े न खड़े हों इस उद्देश से रानी ने "यह दानपत्र हमें स्वीकार है" इस आशय का सम्मति-पत्र लिखाकर उस पर अपनी दोनों लड़िकयों से हस्ताक्षर कर देने के लिए कहा । जगदम्बा दासी ने तो हस्ताक्षर कर दिया, परन्तु बड़ी लड़की पश्चिनी ने इन्कार कर दिया। इस कारण मृत्यु शय्या पर भी रानी के चित्त को शान्ति नहीं मिली। अन्त में रानी ने श्री जगदम्बा की इच्छा पर निर्भर होकर, अपने चित्त को समाधान करती हुई ता. १८ फरवरी १८६१ के दिन दानपत्र पर

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

स्वयं अपने हस्ताक्षर कर दिए। उसके दूसरे ही दिन, अर्थात् ता. १९ फरवरी की उनका रोग बढ़ गया और उसी दिन उनका स्वर्गवास हो गया।

श्रीरामकृष्ण कहते थे, "अन्तिम दिनों में रानी रासमणि गंगा के किनारे अपने निवासगृह में रहने के लिए आ गई थीं। उनके देहावसान के एक दो दिन पूर्व एक रात को उनका ध्यान समीप ही जलते हुए किसी दीपक की ओर गया। वह एकदम बोल उठीं, 'ये सब दीपक यहाँ से हटालो। यह सब रोशनी मुझे नहीं चाहिए। अब तो यह देखो जगन्माता ही यहाँ आ गई है। उनके शरीर की प्रभा को देखो, वह प्रभा कैसी चारों ओर फैली हुई है।' थोड़ा ठहरकर वह पुन: बोली, 'माता! तू आ गई? पद्मा ने हस्ताक्षर नहीं किया। तो अब क्या होगा माता?' इससे ऐसा दिखता है कि उनके मन पर रोग की अपेक्षा इस चिन्ता का ही परिणाम अधिक हुआ था।"

काली मिन्दर में श्री जगदम्बा की प्राणप्रतिष्ठा होने के समय से वहाँ की सारी व्यवस्था मथुरानाथ ही करते थे। अतः रानी की मृत्यु के बाद भी वहाँ की व्यवस्था पूर्ववत् वे ही करते रहे। उनका पहिले से ही श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। अब रानी की मृत्यु हो जाने से मिन्दर की सब व्यवस्था इनके अकेले के ही हाथ में आ गई, इसालिए श्रीरामकृष्ण को साधनाकाल में सब प्रकार की आवश्यक सहायता देने के लिए उन्हें पूरा अवसर मिल गया। ऐसी अपार सम्पत्ति के मालिक होते हुए भी उनकी प्रवृत्ति कुमार्ग की ओर नहीं गई और वे श्रीरामकृष्ण को हर

### **भीरामकृष्णलीलामृत**

तरह से सहायता करने में अपने को धन्य मानते थे, इससे उनकी कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त था, यह कल्पना की जा सकती है।

श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिक अवस्था की कल्पना इस समय तक बहुत कम लोगों को थी। बहुतरे लोग तो उन्हें "पागल" या "दिमाग फिरा हुआ" ही समझते थे। जिस मनुष्य को स्वयं अपना हित-अनहित मालूम नहीं पड़ता, जिसे किसी सांसारिक विषय में उत्साह नहीं है, रानी रासमाण और मथुरानाथ जैसे की प्रसन्नता से जो स्वयं अपना फायदा नहीं उटाता—ऐसे मनुष्य को वे और क्या कहे? सब लोगों को इतना अवश्य दिखाई देता था कि इस पागल मनुष्य में कुछ अजीक मोहनी शक्ति भरी है, जिसके कारण हर एक व्यक्ति उसे चाहता है। यद्यपि बहुतों की यह धारणा थी, तथापि मथुरानाथ कहा करते थे, इन पर श्री जगदम्बा की छुपा हो चुकी है, इसी कारण इनका व्यवहार किसी उनमत्त के समान है।"

रानी रासमाण के निधन के बाद शीघ ही श्रीरामकृष्ण के जीवन में अत्यन्त महत्व की एक और घटना हुई। उस समय दक्षिणेश्वर में काली मन्दिर के अहाते में पश्चिम की ओर गंगा के किनारे एक सुन्दर फुलवाड़ी थी। उस फुलवाड़ी में अनेक प्रकार के फूल के पौधे थे, जिनकी सुगंध से दसों दिशाएँ सुरभित रहती थीं। इस फुलवाड़ी में श्रीरामद्भुष्ण नित्य नियम से जाते थे और श्री जगदम्बा के हार के लिए फूल इकट्ठे करते थे। इस फुलवाड़ी से ही गंगा जी में उतरने के लिए सीदियाँ बनाई गई थीं। पास ही औरतों के लिए एक अलग बाट बँधा

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

हुआ था। उस घाट पर बकुल का एक बड़ा वृक्ष था, इस कारण उस घाटा को 'बकुलतला घाट' कहते थे।

एक दिन प्रातःकाल फूल तोड्ते समय श्रीरामकृष्ण को बकुलतला षाट की ओर एक नौका आती हुई दिखाई दी। वह नौका घाट के पास आकर रुक गई। उसमें से पुस्तकों आदि की एक गठरी हाथ में छिए हुई एक स्त्री उतरी और दक्षिणी घाट पर के घरों की ओर जाने लगी। उस स्त्री के केश लम्बे लम्बे और खुले हुए थे। उसका वेष भैरवी का सा, और उसके वस्त्र गेरुए रंग के थे। उसकी आयु लगभग ४० वर्ष की थी, पर उसका रूप इतना अलौकिक था कि वह इतनी प्रोद अवस्था की किसी को मालूम नहीं पड़ती थी। उसका दर्शन होते ही श्रीरामकुष्ण को मानो वह कोई अपनी आत्मिय या स्वजन सी मालूम होने लगी। वे तुरन्त ही अपने कमरे को लौट आये और हृदय से बोले, " हृदू, उस घाट पर अभी एक भैरवी आई है। जा, उसे इघर है आ।" इद्य बोला, "पर मामा! वह स्त्री बिना जान पहिचान की है। उसे बुलाने से वह व्यर्थ ही इधर कैसे आवेगी ?" श्रीरामकूष्ण बोले, " उससे कहो कि मैंने बुलाया है, तब वह आ जावेगी।" उस अनजान सन्या-सिनी से भेंट करने का अपने मामा का आग्रह देखकर हृदय को बड़ा अच्छज हुआ, पर वह करे क्या? मामा की आज्ञा माननी ही थी। इसलिए वह उस घाट पर तुरन्त ही गया और उस भैरवी से कहा "मेरे मामा बड़े ईश्वर भक्त हैं; उन्होंने तुम्हारा दर्शन छेने के छिए तुम्हें-बुलाया है।" यह सुनते ही वह सन्यासिनी हृदय से एक भी प्रश्न किए

बिना उठ खड़ी हुई और उसके साथ आने के लिए चल पड़ी ! यह देखकर हृदय के आश्चर्य की सीमा नहीं रही।

वह सन्यासिनी हृदय के साथ श्रीरामकृष्ण के कमरे में आई। उन्हें देखते ही उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आँखों में आनन्दाश्च भर आये और वह बोली, "बाबा! तो तुम यहीं थे? तुम्हारा गंगा के किनारे कहीं पता न पाकर में इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढ़ती रही; अन्त में तुम यहाँ भिल ही गये!"

बाल स्वभाव वाले श्रीरामकृष्ण बोल उठे, "पर माता ! तुमको मेरा समचार कैसे मालूम हुआ !" सन्यासिनी बोली—"मुझं जगदम्बा की कृपा से पहिले ही मालूम हो चुका था कि तुम तीनों की भेट होने वाली है; शेष दो की भेंट इसके पहिले पूर्व बंगाल में हो चुकी है और अब यहाँ तुम से भी भेंट हो गई।"

तदनन्तर जैसे कोई छोटा बालक अपनी माता के पास बैठकर बड़े स्नेह से उसके साथ बातें करता है, उसी तरह उस सन्यासिनी के पास बैठकर श्रीरामकृष्ण अनेक प्रकार की बातें करने लगे। उन्हें कौन कौन से अलौकिक दर्शन प्राप्त हुए; ईश्वर-चिन्तन से उनका बाह्यज्ञान किस तरह नष्ट हो जाता है; उनके शरीर में कैसे निरन्तर दाह होता है; उनंकी नींद कैसे उचट गई है आदि सभी बातें वे दिल खोलकर उससे कहने लगे और पूछने लगे कि "मेरी ऐसी अवस्था क्यों हुई? माता! में क्या सचमुच न्यागल हो गया हूँ ? और क्या जगदम्बा की अन्त:करणपूर्वक भिक्त करने

### भैरबी ब्राह्मणी का आगमन

से मुझे सचमुच कोई रोग हो गया है?" श्रीरामकृष्ण के मुख से ये सारी बातें सुनकर उसका अन्तःकरण आनन्द से खिल रहा था। श्रीरामकृष्ण की बात समाप्त होने पर वह बड़े खेह के साथ उनसे बोली, "बाबा! तुम्हें कौन पागल कहता है? यह पागलपन नहीं है। यह तो महाभाव है इसी के कारण तुम्हारी ऐसी अवस्था हुई है। क्या इस अवस्था को समझना भी किसी के लिए सम्भव है? इसी कारण वे बेचारे तुमको पागल कहते हैं! ऐसी अवस्था हुई थी एक तो श्रीमती राधिका जी की और दूसरे श्री चैतन्य महाशमु की! ये सब बातें मिकिशास्त्र में हैं। मेरे पास वे सब पोथियाँ हैं। उनमें से मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि जो कोई पूर्ण अन्तःकरणपूर्वक ईश्वर की भक्ति करते हैं उनकी ही ऐसी अवस्था होती है।"

हृदय पास ही खड़े थे। वह उन दोनों का सारा संवाद सुनकर और उनका बिलकुल परिचित मनुष्यों के समान पारस्परिक व्यवहार देखकर दंग रह गए।

इस प्रकार बड़े आनन्द में कुछ समय बीतने के बाद बहुत विलम्ब हुआ जानकर श्रीरामकृष्ण ने देवी का प्रसाद, फल, मिठाई आदि मँगाकर उस सन्यासिनी को दिया और उसने उसमें से कुछ अंश ग्रहण किया। श्रीरामकृष्ण ने उसके साथ घूमकर उसे सब मन्दिर दिस-लाया। देव-दर्शन और फलाहार हो जाने के बाद उसने अपने मुख में रसी हुई रघुवीर शिला के नैवेच के लिए कोठी से सीधा लेकर स्नानादि से निवृत्त होकर पंचवटी के नीचे रसोई बनाना प्रारम्भ किया।

भोजन बन जाने पर उसने अपने मुख से श्रीरघुवीर ज़िला की निकाला और उसके सामने नैवेच की थाली परोसकर आप ध्यानस्थ होकर बैठ गई। उस ध्यान में उसे एक अपूर्व दर्शन प्राप्त हुआ जिससे उसे समाधि लग गई। उसकी आँखों से प्रेमाश्रुधारा बहने लगी और उसका बाह्यज्ञान बिलकुल नष्ट हो गया। उसी समय इधर श्रीरामकुष्ण को अपने कमरे में ही बैठे-बैठे पंचवटी की ओर जाने की अति उत्कट इच्छा हुई। जब वे उठकर पंचवटी की ओर आ रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें भावा-वस्था प्राप्त हो गई। वे उसी अवस्था में ही वहाँ पहुँचे और अपने कार्य का बिलकुल भान न होते हुए वे उस रघुवीर शिला के सामने के नेवेच को साने लगे। जब कुछ समय के बाद बाह्मणी की समाधि उतरी तब श्रीरामकृष्ण को भावावेश में यह कार्य करते देख वह विस्मय और आनन्द से रोमांचित हो उठी। कुछ समय के पश्चात् श्रीरामकृष्ण को भी होश होने पर तथा अपने द्वारा यह कार्य हुआ देखकर उन्हें भी आश्चर्य होने लगा। वे बोले, "यह विचित्र कार्य मेरे हाथ से कैसे हो गया यह मेरी भी कुछ समझ में नहीं आता।" यह सुनकर बाह्मणी उन्हें माता के समान धीरज देती हुई बोली-" बाबा! तुमने ठीक ।किया । यह काम तुमने नहीं किया, पर तुम में जो कोई है उसने किया । मैं अभी ध्यानस्थ बैठी हुई जो कुछ देख रही थी उससे यह कार्य किसने किया और क्यों किया, यह में पूर्ण रीति से जान गई हूँ। मुझे अब पूर्ववत् पूजा करने की आवश्यकता नहीं रही; इतने दिनों तक मैंने जो पूजा की सो सब आज सार्थक हो गई।" यह कहती हुई उस ब्राह्मणी ने बिना किसी संकोच के श्रीरामकृष्ण की थाली में से बचे हुए

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

अन्न को देव का प्रसाद जानकर सा लिया। श्रीरामकृष्ण के शरीर में श्रीरघुवीर का प्रत्यक्ष आविर्भाव देसकर उस ब्राह्मणी का अन्त:करण भक्ति और प्रेम से पूर्ण हो गया। उसका गला भर आया और आँसों से आनन्दाश्च बहने लगे। उसी अवस्था में इतने दिनों तक जिस श्रीरघुवीर शिला की वह पूजा करती रही—उस शिला को आज उसने श्री गंगा जी में जलसमाधि दे दी!!

उन दोनों में पहले दिन ही जो प्रेम और वात्सल्य-भाव उत्पन्नहुआ था वह दिनों दिन बढ़ता गया और वह ब्राह्मणी भी दक्षिणेश्वर
में ही रहने लगी। ईश्वर सम्बन्धी वार्ता और अन्य आध्यात्मिक
विषयों की चर्चा में दोनों के दिन इस तरह बीतने लगे कि
उन्हें ध्यान तक नहीं रहता था। श्रीरामकृष्ण उसे अपने आध्यात्मिक
दर्शन और अवस्था के सम्बन्ध की सभी गूढ़ बातें खुले दिल से
बता दिया करते थे और उनके विषय में अनेक प्रकार के प्रश्न
पूछते थे। ब्राह्मणी भी भिन्न भिन्न तांत्रिक ग्रन्थों के आधार से
उत्तर देकर उनका समाधान किया करती थी। कभी कभी वह चैतन्य
भागवत अथवा चैतन्य चिरतामृत ग्रन्थों से वाक्य पढ़कर अवतारी पुरुषों
के देह और मन में ईश्वर प्रेम के प्रबल वेगजन्य लक्षण और विकार
की विवेचना करके उनके संशय दूर करती थी। इस प्रकार पंचवटी में
दिव्य आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ा था।

इस दिव्य आनन्द में छः सात दिन बीत जाने पर तीक्ष्णहिस-सम्पन्न श्रीरामकृष्ण के मन में यह बात आई कि यदापि ब्राह्मणी में

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

लोमों को यह मालून होता था कि यह स्त्री गोपाल विरह से व्याकुल नन्दरानी यशोदा तो नहीं है!"

श्रीरामकृष्ण के मुख से उनके आध्यात्मिक अनुभव और अवस्था को सुनकर ब्राह्मणी को निश्चय हो गया कि यह सब अवस्था असाधा-रण ईश्वर-प्रेम के कारण ही उत्पन्न हुई है। ईश्वर की बातें करते समय श्रीरामकृष्ण को जो आनन्द आता था, उन्हें जो अपनी देह की सुधि भी नहीं रहती थी, यह सब प्रत्यक्ष देखकर उसे निस्सन्देह मालूम हो गया कि ये कोई सामान्य साधक नहीं हैं। उसे जीवें। के उद्धार के लिए चैतन्य देव का पुनः अवतार होने का बारम्बार स्मरण होने लगा जैसा श्री चैतन्य चरितामृत और श्री चैतन्य भागवत ग्रन्थों में लिखा हुआ है। चैतन्य देव के आचार व्यवहार के विषय में उसने उन ग्रन्थों में जो कुछ पढ़ा था, वह सब श्रीरामकृष्ण में सांगोपांग मिलते हुए देखकर उसे आश्चर्य और समाधान भी हुआ। चैतन्य देव का शारीरिक दाह और उनकी अलौकिक क्षुधा जिन सरल उपायों से दूर होने की बात उन ग्रन्थों में वर्णित है, उन्हीं उपायों को उसने श्रीरामकृष्ण पर आज-माया और अचरज की बात यह है कि उनसे उन्हें तत्काल लाभ भी हुआ। इन सब बातों से उसकी पूर्ण धारणा हो गई कि इस समय श्री चैतन्य और नित्यानन्द दोनों ही ने एक ही ज्ञारीर में अवतार लिया है। हम पीछे कह आये हैं कि शिउड गाँव को जाते समय श्रीरामकृष्ण को जो विचित्र दर्शन हुआ था उसे उन्हीं के मुँह से सुनकर बाह्मणी बोली, " इस समय नित्यानन्द और चैतन्य का अवतार एक ही देह में हुआ है।"

यह बाह्मणी संसार की किसी भी बात के लिए किसी पर अव-लम्बित नहीं थी। अतः उसे किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता की परवाह करने का कोई कारण न था; इसलिए उसे श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट धारणा किसी के भी पास बतला देने में बिलकुल संकोच नहीं होता था। उसने श्रीरामकुष्ण के बारे में अपनी राय पहले उन्हीं को और बाद में हृदय को बतला दी। जो कोई भी पूछता था, उससे वह अपना मत स्पष्ट प्रकट कर देती थी। एक दिन श्रीरामकृष्ण और मथुर-बाबू दोनों पंचवटी में बैठे थे। हृदय भी समीप ही था। बातें करते करते श्रीरामकुष्ण ने अपने सम्बन्ध में ब्राह्मणी का जो कहना था वह मथुरबाबू को भी बतला दिया। वे बोले, "वह कहती है कि अवतारी पुरुषों के जो रुक्षण होते हैं वे सब तुम में हैं। उसने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन किया है और वे सब पोथियाँ भी उसके पास हैं।" श्रीरामकृष्ण का यह सीदा साधा और खुले दिल से बोलना सुनकर मथुरबाबू को आनन्द हुआ और वे हँसते हँसते बोले, "लेकिन बाबा, उसने कुछ भी कहा हो पर अवतार तो दस से अधिक नहीं हैं न? तब भला उसका कहना कैसे सच हो सकता है? तथापि तुम पर जगदम्बा की कृपा है इतनी बात तो बिलकुल सत्य है।"

उनकी ये बातें हो रही थीं कि इतने ही में वहाँ एक सन्यासिनी आती हुई दिखी। उसे देखकर मथुर ने श्रीरामकृष्ण से पूछा, "क्या यही है वह सन्यासिनी?" श्रीरामकृष्ण बोले, "हाँ!" उसके हाथ में मिष्टान्न भरी एक थाली थी। जिसके पदार्थ श्रीरामकृष्ण को वह अपने हाथ से खिलाने के लिए ला रही थी। पास आने पर उसने श्रीरामकृष्ण के

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

समीप बैठे हुए मथुरबाबू की ओर देखते ही अपना भाव रोक लिया और अपने हाथ की थाली हृद्य के हवाले कर दी। इतने में ही जैसे छोटा बालक अपनी माता के पास किसी का उलहना देता है, उसी तरह श्रीरामकुष्ण मथुरवाबू की ओर उंगली दिसाते हुए उससे बोले, " क्यों यह क्या बात है? तू मुझसे जो कहा करती है, वही मैंने अभी इसको बताया है; पर यह तो कहता है कि अवतार दस ही हैं। इतने में मथुरबाबू ने सन्यासिनी को नमस्कार किया और उसे बतलाया कि मैंने सचमुच यही कहा है। सन्यासिनी ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, " क्यों भला? क्या प्रत्यक्ष श्रीमद्भागवत में मुख्य मुख्य चौबीस अवतारों की कथा बताकर भविष्य में और भी असंख्य अवतार होने की चात नहीं लिखी है? इसके सिवाय वैष्णव ग्रन्थों में महाप्रभु श्री चैतन्य देव का पुन: अवतार होना स्पष्ट कहा गया है। श्री चैतन्य देव और इन में बहुत साम्य दिख रहा है । श्रीमद्भागवत और अन्य वैष्णव ग्रन्थ पढ़े हुए किसी भी पण्डित से पूछ देखिए, वह इस बात को स्वीकार ही करेगा। मैं अपनी उक्ति का समर्थन करने के लिए उससे शास्त्रार्थ करने को तैयार हूँ।" ब्राह्मणी का यह स्पष्ट और आत्मविश्वासपूर्ण चाक्य सुनकर मथुर चिकत होकर चुप हो गए, परन्तु एक अपरिचित आर भिक्षावृत्ति के सहारे रहने वाली सन्यासिनी के कथन और पाण्डित्य पर उनके समान तर्कशील मनुष्य को सहसा विश्वास भी कैसे हो ? उन्हें भास हुआ कि जैसे हाल ही में एक वैद्यराज भी उन्हें महापुरुष कह गये थे, वैसे ही यह सन्यासिनी भी कहती होगी। तो भी ब्राह्मणी के कहने में उन्हें बहुत कुतूहरू दिख पड़ा। तब मथुरबाबू ने श्रीरामकुष्ण

भी आग्रह से सन्यासिनी के कहने के अनुसार पण्डितों की एक सभा बुलाने का निश्चय किया। श्रीरामकृष्ण ने तो छोटे बालक के समान मथुरबाबू से हठ पकड़ लिया कि "अच्छे अच्छे पण्डित बुलाकर ब्राह्मणी के कथन की सचाई या झुठाई का उनसे फैसला कराना ही चाहिए।" श्रीरामकृष्ण के इस हठ के सामने बचारे मथुरबाबू क्या करते? सब प्रकार की अनुकूलता रहते हुए जैसे कोई प्रेमी पिता अपने इकलौते लड़के का लाड़ प्यार पूरा करने में आनन्द और स्वयं की धन्य मानता है, वही स्थिति, वही अवस्था, मथुरबाबू की थी। शीघ ही उन्होंने बड़े उत्साह से पण्डितों की एक सभा बुलाई।

इस आमन्त्रित पण्डित समाज में वैष्णवचरण प्रमुख थे। वैष्णव-चरण की कीर्ति श्रीमद्भागवत की कथा का अत्यन्त सुन्दर रीति से प्रवचन करने के कारण चारों ओर फैली हुई थी।

वैष्णवचरण केवल पण्डित ही नहीं थे, वरन वे भक्त और साधक भी थे। अपनी ईश्वर-भाक्ति और शास्त्रज्ञान, विशेषतः भिक्त-शास्त्र के ज्ञान के कारण वे उस समय के वैष्णव समाज के एक प्रधान नेता गिने जाते थे और उसी दृष्टि से वैष्णव समाज में उनका मान भी था। कोई भी धार्मिक प्रश्न उपस्थित होने पर उसके विषय में वेष्णवचरण का मत सुनने के लिए सब लोग उत्सुक रहा करते थे। वैसे ही अनेक भक्त-साधक भी, उन्हीं के बताये हुए मार्ग से साधन भजन किया करते थे।

कोई कोई कहते हैं कि वैष्णवचरण का परिचय मथुरबाबू से प्रथम ब्राह्मणी ने ही कराया था और उन्हें निमन्त्रण देने के लिए कहा था। चाहे जैंसे भी हो, सभा के लिए वैष्णवचरण को मथुरबाबू ने बुल-

### भैरवी ब्राह्मणी का आगमन

वाया जरूर था। सभा का दिन आया और वैष्णवचरण तथा अन्य पण्डितगण सभा में पधारे। विदुषी ब्राह्मणी और मथुरबाबू के साथी भी सभा में उपस्थित थे।

सभा आरम्भ हुई और श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में विचार होने लगा । ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण की अवस्था के विषय में लोगों के मुँह से जो सुना था और स्वयं जो कुछ देखा था, उस सब का उहेस करते हुए पूर्व कालीन महान भगवद्भक्तों की जो अवस्था भक्ति-शास्त्रों में वर्णित है उसकी और श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था की बिलकुल समानता बतलाकर, अपना मत प्रकट किया और वह वैष्णव-चरण की ओर लक्ष्य करती हुई बोली, "यदि आपका इस विषय में भिन्न मत है तो उसका कारण मुझे विस्तारपूर्वक बतलाइए।" अपने लड़के का पक्ष लेकर माता जिस तरह दूसरों से कड़ने के लिए तैयार हो जाती है, वही भाव आज ब्राह्मणी का था। आज जिनके सम्बन्ध में वह सारा वाद विवाद हो रहा था वे श्रीरामकृष्ण क्या कर रहे थे? हमारी आँखों के सामने उनका उस समय का चित्र स्पष्ट दिख रहा है। सारी सभा बैठी हुई है। उस पण्डित सभा में वे भी सादे वेष में बैठे हैं। वे अपने ही आनन्द में मग्न हैं। उनके मुख पर मृदु हास्य झलक रहा है। पास ही बादाम, पिस्ता, मुनका से भरी हुई एक थेली रखी हैं। उसमें से एकआधदाना निकालकर वे बीच बीच में अपने मुँह में डाल लेते हैं और सारा संवाद ऐसे ध्यान से सुन रहे हैं कि मानो यह विवाद किसी दूसरे ही मनुष्य के सम्बन्ध में हो रहा हो! बीच में ही वे श्री

वैष्णवचरण को स्पर्श करके अपनी किसी विशेष अवस्था के विषय में "यह देखिए, मुझे ऐसा ऐसा होता है" आदि वर्णन करके बतला रहे हैं k

कोई कोई कहते हैं कि श्रीरामकृष्ण को देखते ही. वैष्णवचरण ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा इनका महापुरुष होना जान लिया था। परन्तु ऐसा हो या न हो, श्रीरामकृष्ण की अवस्था के सम्बन्ध में बाह्मणी ने जो विवेचन किया था वह उन्हें पूर्णतः जँच गया और उन्होंने भरी सभा में अपना मत भी उसी प्रकार प्रकट कर दिया। यह बात हमने श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनी है। इतना ही नहीं, परन्तु वैष्णवचरण ने यह भी कहा कि "जिन उन्नीस प्रकार के भिन्न भिन्न भावों या अवस्थाओं के एक साथ होने से महाभाव होता है, वे सब अवस्थाएँ केवल श्री राधा और श्री चैतन्य महाप्रमु में ही एकत्र दिखाई दी थीं। और वहीं सब अवस्थाएँ इनमें भी प्रकट हुई हैं। किसी महा भाग्यवान् को यदि महाभाव का थोड़ा सा आभास प्राप्त हो, तो इन उन्नीस में से अधिक से अधिक दो चार अवस्थाएँ ही दिखाई देती हैं। इन सभी उन्नीस अवस्थाओं का एक साथ वेग सहन करने में आज तक कोई भी मानव-इग्रीर समर्थ नहीं हुआ।"

मथुरानाथ आदि सब लोग वैष्णवचरण का भाषण सुनकर बिल-कुल आश्चर्यचिकत हो गये। श्रीरामकृष्ण को भी यह बात सुनकर हर्ष हुआ और वे आनन्दपूर्वक मथूरबाबू से कहने लगे, "सुन लिया ये क्या कहते हैं? शेष चाहे कुछ भी हो, इतना तो निश्चय हे कि मुझे कोई रोग नहीं हुआ है और आज यह सब वार्तालाप सुनकर मुझे बड़ा ही समाधान हुआ।"

# २१-वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त

" जितने मत हैं उतने ही मार्ग हैं। अपने मत पर निष्ठा रखनी चाहिए, पर दूसरों के मत की निन्दा नहीं: करनी चाहिए।"

" सिद्धियाँ परमेश्वर प्राप्ति के मार्ग में बड़ी विन्न हैं।"
" वि वेक और वैराम्य के बिना शास्त्रज्ञान व्यर्थ है।"

—श्रीरामऋष्ण

वैष्णवचरण ने श्रीरामकृष्ण के बारे में जो मत प्रकट किया वह निरर्थक, या ऐसे ही कहा हुआ कदापि नहीं था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि उस दिन से श्रीरामकृष्ण पर उनकी श्रद्धा और भक्ति उत्त-रोत्तर बढ़ती चठी जाती थी। श्रीरामकृष्ण के सत्संग का लाभ उठाने के लिए वे बारम्बार दक्षिणेश्वर आने लगे। अपनी सब गुप्त साधनाओं का

वृत्तान्त श्रीरामकृष्ण को बतलाकर उनके सम्बन्ध में उनका कथन सनने लगे और अपने ही समान अपनी पहचान के अन्य साधकों को भी श्रीरामकृष्ण के दिव्य मत्संग का लाभ उठाने के लिए बीच बीच में उनके पास लाने लगे । श्रीरामकृष्ण भी को उनकी संगति से गुप्त साधनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। साधारण लोगों की दृष्टि में जो दृषित और निन्य साधन हैं वे भी यदि " ईश्वर प्राप्ति" के हेतु से अन्तःकरणपूर्वक किए जावें, तो उनके अनुष्ठान से साधक का कभी अधःपतन नहीं होता वरन वह धीरे धीरे त्यागी और संयमी होकर उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति ही प्राप्त करता है, और अन्त में उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है-यह तत्व भी श्रीरामकुष्ण ने इन्हीं की संगति से सीखा था। इस प्रकार की साध-नाओं की बात सुनकर और कुछ साधनाओं को प्रत्यक्ष देखकर श्रीरामकृष्ण कहते थे--" मुझे पहले पहल ऐसा लगा कि ये लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर इतनी हीन श्रेणी की साधनाएँ क्यों करते हैं?" परन्तु इन में जो यथार्थ श्रद्धावान थे उनकी प्रत्यक्ष आध्यात्मिक उन्नति होते देख-कर उनके मन का संशय दूर हो गया। इस प्रकार के साधन मार्ग के अवलम्बन करने वाले लोगों के सम्बन्ध में हमारे मन की तिरस्कार बद्धि को दूर करने के उद्देश से उन्होंने कहा, "भाईयों! तिरस्कार बुद्धि क्यों होनी चाहिए ? ऐसा ही क्यों न समझो कि वह भी एक पंथ है। क्या घर में जाने के किए कई भिन्न भिन्न मार्ग नहीं होते? बडा दरवाजा, पछि का दरवाजा, खिड्की, पाखाना साफ़ करने वाले भंगी के लिए एक अलग द्रवाजा-इसी प्रकार ऐसी साधनाओं को भी उसी प्रकार का एक दरवाजा, जानो । घर में किसी भी मार्ग से भीतर जाओ, पर

### वेष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त

सब पहुँचेगे एक ही स्थान पर न ? तब फिर यह कहकर कि ये लोग ऐसे हैं वैसे हैं उनका तिरस्कार करना चाहिए याकि उनके साथ मिळ जुलकर रहना चाहिए ? " अस्तु—

श्रीरामकृष्ण के अद्भुत चरित्रबल, पवित्रता, अलौकिक ईश्वरभक्तिः भावसमाधि आदि का वैष्णवचरण के मन पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा कि श्रीरामकृष्ण को सब के सामने "ईश्वरावतार" कहने में उन्हें जरा भी संकोच नहीं होता था।

वैष्णवचरण का श्रीरामकृष्ण के पास आना शुरू होने के थोड़े ही दिनों बाद प्रसिद्ध गौरीपण्डित भी दक्षिणेश्वर में आये। गौरीपण्डित एक विशिष्ट तान्त्रिक साधक थे। उनके दक्षिणेश्वर के काठी मन्दिर में पहुँचने के समय ही एक मज़ेदार बात हुई। हमने उस बात को स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुख से सुना है। वे कहते थे—"गौरीपण्डित को तपस्या से एक सिद्धि की प्राप्ति हुई था। शास्त्रार्थ के छिए निमन्त्रित होने पर वे वहाँ (उस घर में) तथा उस सभा स्थान में पहुँचते समय 'हा रे रे रे, निरालम्बो लम्बोदरजनानि! कं यामि शरणम्' इस आचार्य कृत देवीस्तात्र के इस चरण का उच स्वर से कई बार उचारण कर फिर उस स्थान में प्रवेश करते थे। उनके गम्भीर स्वर से उचारित इस चरण को सुनते ही सुनने वाले के हृदय में एक प्रकार कर हर समा जाता था। इससे दो कार्य सध जाते थे—एक तो इस चरण की आवृत्ति करने से गौरीपण्डित की खुद की आन्तरिक शक्ति अच्छी तरह से जागृत हो जाती थी, और दूसरे इससे उनके प्रतिस्पर्धी अम में

पड़ जाते थे और उनका बल नष्ट हो जाता था। जब गौरीपण्डित इस चरण की गर्जना करते हुए, पहलवानों के समान बाहुदण्डों को ठोकते हुए, सभास्थान में प्रवेश कर वहीं वीरासन जमाकर बैठ जाते, तब उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं जीत सकता था।"

गौरी की इस सिद्धि के विषय में श्रीरामकृष्ण को कुछ भी नहीं मालम था। ज्योंही "हा रे रे रे..." चरण कहते हुए गौरी ने काली मन्दिर में प्रवेश किया त्योंही श्रीरामक्कष्ण को भी न जाने कैसी स्फूर्ति हुई। के वे भी इसी चरण को गौरी की अपेक्षा और भी जोर से कहने लगे। यह सुनकर गौरी ने और अधिक उच्च स्वर निकाला। उसे सुनकर श्रीरामकृष्ण उससे भी बढ चले। इस तरह ३-४ बार हुआ। इस कोटाहरू को सुनकर कोई कुछ भी समझ नहीं सका। सभी अपने अपने स्थानों में तटस्थ चित्रवत् खड़े रहे । केवल काली मन्दिर के पहरेदार हाथ में ठाठी और डण्डे ले लेकर दौड़ आये और आकर जब देखते हैं तो कोई सास बात नहीं है। श्रीरामकृष्ण और उन आये हुए पण्डित की स्पर्धा चल रही है! यह हाल देखकर हँसते हँसते सभी के पेट में दर्द होने लगा। बेचारा गौरी पण्डित श्रीरामकृष्ण से अधिक उच स्वर न निकाल सकने के कारण ठण्डा पड़ गया और तब उसने खिन्न मन से काली मन्दिर में प्रवेश किया। अन्य लोग भी, जहाँ तहाँ चले गये। श्रीरामक्कष्ण कहते थे-" इसके बाद मुझे जगदम्बा ने दिखाया कि जिस सिद्धि के बल पर गौरी पण्डित दूसरे का बल हरण करके अजेय बन जाता था, उसी सिद्धि का यहाँ इस प्रकार का पराभव हो जाने से

# वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त

उस बेचारे की वह सिद्धि ही नष्ट हो गई। माता ने उसी के कल्याण के लिए उसकी सिद्धि को (अपनी ओर उंगली दिखाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर लिया।"। भिर सचमूच ही यह दिख पड़ा कि श्रीरामकृष्ण पर गौरी पण्डित की अधिकाधिक भक्ति बढ़ने लगी। ऊपर बता ही चुके हैं कि गौरी पण्डित तांत्रिक साधक थे। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे कि "प्रांति वर्ष दुर्गा-पूजा के दिनों में गौरी पण्डित सब प्रकार की पूजा सामग्री **तैयार क**रते थे और अपनी ही पत्नी को वस्त्रालंकार से भूषित कर उसे देवपूजा के आसन पर बिठाकर तीन दिन तक बडे भक्ति भाव के साथ उसे जगदम्बा जानकर उसकी पूजा करते थे।" जितनी भी स्त्री मूर्ति हों उन सब को श्री जगदम्बा के भिन्न भिन्न रूप समझना चाहिए और यह भाव करना चाहिए । के उन सभों में जगत्पालिनी आनन्ददायिनी जगन्माता की शक्ति भरी हुई है। तंत्रशास्त्र की ऐसी शिक्षा होने के कारण मनुष्य को पवित्रं भाव से स्त्रीमात्र की पूजा ही करना उचित है। स्त्रीमात्र में श्री जगनमाता स्वयं विद्यमान है। भूलकर भी सकाम भाव से स्त्री के शरीर की ओर देखना प्रत्यक्ष जगन्माता की अवज्ञा करने के समान है। यचयावत् स्त्रीमात्र की ओर, देवीभाव से देखने वाले महा-पुरुष इस संसार में कितने होंगे ? अस्तु-

गौरी पाण्डित की एक और सिद्धि की बात श्रीरामकृष्ण बताया करते थे। विशिष्ट तांत्रिक साधक श्री जगन्माता की नित्यपूजा के उप-रान्त होम किया करते हैं। गौरी पण्डित भी कभी कभी होम करते थे। पर उनके होम करने की विधि अद्भुत थी। अन्य लोग जैसे जमीन पर मिट्टी

की वेदी बनाकर, उस पर सिमधा रचकर आग्ने जलाते हैं और तब उसमें आहुित देते हैं, गौरी पण्डित वैसा नहीं करते थे। वे अपना बाँया हाथ आगे बढ़ाकर, उसी पर एक ही समय में मन भर लकड़ी रचकर उसे जलाते थे और उस आग्ने में अपने दाहिने हाथ से आहुित डालते थे। होम के लिए कुछ कम समय नहीं लगता था। वह सब खतम होते तक हाथ वैसे ही फैलाये हुए, उस पर एक मन लकड़ी का भार और धयकती हुई आग्नि की ज्वाला सहन करते हुए, मन को शांत रसकर भक्तिपूर्ण अंतःकरण से उस अग्ने में वे यथाविधि आहुित डालते जाते थे—यह कम कितना असम्भव लगता है। और स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुख से सुनकर भी हम में से बहुतों को इस पर सहसा विश्वास नहीं होता था। परन्तु हमारे मन के भाव को समझकर श्रीरामकृष्ण कहते थे:—"मैंने प्रत्यक्ष अपनी आँखों से उसका यह होम देखा है। भाई! वह यह सब अपनी सिद्धि के बल पर कर सकता था!"

गौरी पण्डित के दक्षिणेश्वर आने के कुछ दिनों के पश्चात् मथुर-चाबू ने वैष्णवचरण आदि पण्डितों की पुनः एक बार सभा बुलाई। इस सभा का यह उद्देश था कि श्रीरामकृष्ण की वर्तमान अवस्था के सम्बन्ध में इन नये आये हुए पण्डित जी के साथ शास्त्रार्थ हो। यह सभा श्री जगदम्बा के सामने सभामण्डप में प्रातःकाल भरी। कलकत्ता से वैष्णवचरण के आने में विलम्ब जानकर श्रीरामकृष्ण गौरी पण्डित को साथ लेकर सभास्थल के लिए पहिले ही रवाना हो गए। प्रथम वे श्री जगन्माता के मन्दिर में गए, और बड़ी भक्ति के साथ श्री जगदम्बा

# वैष्णवचरण और गौरीपण्डित का वृत्तान्त

का दर्शन करके भावावेश में झूमते श्री काली मन्दिर के बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में वैष्णवचरण भी आ पहुँचे और उन्होंने उनके चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। यह देखते ही श्रीरामकृष्ण एका-एक भावांवश में समाधिमग्र हो गए और वैष्णवचरण के कन्धे पर बैठ गए। इससे अपने को कृतार्थ समझकर वैष्णवचरण का अन्तःकरण आनन्द से भर गया। वे तत्क्षण संस्कृत श्लोकों की रचना करके श्रीरामकृष्ण की स्तुति करने लगे। श्रीरामकृष्ण की उस समाधिमग्र, प्रसन्न और तेजस्वी मूर्ति को देखकर तथा वैष्णवचरण द्वारा आनन्द के वेग में रचित स्तोत्र को सुनते हुए वहाँ उपस्थित मथुरबाबू आदि लोग भित्तपूर्ण अन्तःकरण से एक ओर खड़े होकर इस अपूर्व दृश्य को एकटक देखने लगे। बहुत समय के बाद श्रीरामकृष्ण की समाधि उतरने पर सब लोग उनके साथ जाकर सभास्थल में बैठ गए।

कुछ समय बाद सभा का कार्य आरम्भ हुआ; परन्तु गौरी पण्डित उसके पहले ही बोल उठे, "विष्णवचरण पर अभी ही इन्होंने (श्रीरामकृष्ण ने) कृपा की है, इसालिए आज में इनसे शास्त्रार्थ नहीं करना चाहता; यदि में आज इनसे वादिववाद करूँगा तो निःसन्देह मेरा पराजय होगा। आज विष्णवचरण के शरीर में देवी बल का संचार हुआ है और इसके सिवाय मुझे ऐसा दिखता है कि उनका मत भी मेरे ही मत के समान है। श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में जो धारणा मेरी है वही उनकी भी है, तब फिर वादिववाद के लिए गुंजाइश ही कहाँ है?"

तत्पश्चात् कुछ समय तक इघर उघर की बातें होने के बाद सभा
जिसाजित हुई! ऐसा कदापि नहीं था कि गौरी पण्डित वैष्णवचरण से
बहस करने में डर गये हों। श्रीरामकृष्ण की संगति में कुछ दिन रहने
से उन्हें पूर्ण निश्चय हो गया था कि वे कोई महापुरुष हैं। इस घटना
के कुछ दिनों बाद गौरी पण्डित के मन का भाव जानने के लिए
श्रीरामकृष्ण एक दिन उनसे बोले, "इघर देखिए, वैष्णवचरण (अपनी
ओर उंगली दिखाकर) इस शरीर को अवतार कहता है, क्या यह बात
सम्भव है? कहिए, आप की क्या राय है?"

गौरी पण्डित गम्भीरतापूर्वक बोले, "वैष्णवचरण आपको अवतार कहते हैं? यह तो मानहानि की बात हुई। मेरा तो पूर्ण निश्चय है कि युग युग में जिनके अंश से लोककल्याणार्थ अवतार हुआ करते हैं, और जिनकी शक्ति के आश्रय से वे सारे कार्य किया करते हैं, वे ही प्रत्यक्ष आप हैं।" इस पर श्रीरामकृष्ण हँसते हँसते बोले, "अरे बापरे! आप तो उनसे भी बढ़ गए! पर आप यह सब किस आधार पर कहते हैं? आपने मुझमें ऐसी कीन सी बात देखी है?" गौरी पण्डित बोले, "मैं शास्त्रों से प्रमाण लेकर तथा अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर इस विषय में किसी के भी साथ बहस करने की तैयार हूँ।"

श्रीरामकृष्ण छोटे बालक के समान कहने लगे, "बाबा! आप लोग इतनी बहुत सी बातें कहा करते हैं, पर में तो इससे कुछ भी नहीं समझता।" गोरी पण्डित बोले—" वाह! ठीक ही है। शास्त्रों का भी यहीं कहना है—स्वयं अपने आपको कोई नहीं जानता। तब भला दूसरे

## वैष्णवचरण और गौरीपाण्डित का वृत्तान्त

आपको कैसे जानें ? यदि आप ही किसी पर कृपा करेंगे तभी वह आपको जान सकेगा। "पण्डित जी का यह कथन सुनकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे।

श्रीरामकृष्ण के प्रति गौरी पण्डितकी भक्ति दिनोंदिन बढ़ने लगी। बहुत दिनों की साधना और शास्त्र विचार श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति से सफल होकर उनके अन्तःकरण में तींव वैराग्य का उद्य हुआ। उन्होंने सर्व संग परित्याग करके अपना तन मन धन ईश्वर सेवा में लगाने का निश्चय कर लिया। दक्षिणेश्वर आए उन्हें बहुत दिन बीत चुके थे। इधर उनके घर में यह समाचार पहुँच गया था कि पण्डित जी एक गोसाई के चक्कर में पड़ गये हैं। इस कारण इन्हें शींघ लौटने के लिए घर से पत्र पर पत्र आ रहे थे। उन्होंने यह सोचकर कि "कदाचित् घर के लोग यहाँ भी आकर मुझे संसार में पुनः खींचने का प्रयत्न करें" इस भय से दक्षिणे-श्वर छोड़कर अन्यत्र चले जाने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिन श्रीरामकृष्ण के चरणों में अपना मस्तक रखकर गद्गद अन्तःकरण से उनसे बिदा माँगी।

श्रीरामकृष्ण—" अरे यह क्या है ? पण्डित जी ! अकस्मात् विदा लेकर आप कहाँ जा रहे हैं ? "

गौरी पण्डित—" मैंने ईश्वर दर्शन किये बिना संसार में पुन: न आने का निश्चय कर लिया है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिये कि जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हो।"

यह कहकर पण्डित जी दक्षिणेश्वर से चल दिए। पर वे घर नहीं गये और वे कहाँ गये इसका पता किसी को कभी भी नहीं लगा।

# २२-विचित्र क्षुधा और गात्रदाह

पिछले अध्याय में हम कह चुके हैं कि यद्यपि श्रीरामकृष्ण के तत्कालीन आचरण और व्यवहार अन्य साधारण मनुष्यों की समझ में ठिक ठिक नहीं आते थे, तथापि वैष्णवचरण, गौरी पण्डित आदि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ लोगों की दृष्टि में वे पागल कदापि नहीं दिखते थे वरन वे तो उनके मतानुसार अत्यन्त महान अधिकारी पुरुष—ईश्वरावतार ही थे। स्वार्थी और विषयी लोगों को यदि उनकी अत्युच अवस्था का ज्ञान नहीं था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इधर भैरवी ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण की अवस्था के बारे में अपने मत की सत्यता का एक उत्तम प्रमाण मिला। भैरवी ब्राह्मणी के दक्षिणे-श्वर आने के पूर्व से ही श्रीरामकृष्ण को गात्रदाह के कारण बड़ा कष्ट हो रहा था। मथुरबाबू ने अनेक वैद्यों से उनकी औषधि कराई, पर कोई लाभ न हुआ। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे, "सूर्योद्य से दोपहर तक श्रीर की गर्मी लगातार बढ़ती जाती थी, और बारह बजने के समय वह इतनी दु:सह हो जाती थी। कि में गङ्गा जी में गले तक सब शरीर को पानी में डुबाये रखता था और माथे पर गीला कपड़ा ढांक लेता था। इस तरह २-३ घंटे तक पानी में बैठकर बिताता था। पानी में

## विचित्र श्लुधा और गात्रदाह

अधिक देर तक बैठने से कोई दूसरा रोग लग जाने के भय से इच्छा न होते हुए भी पानी से बाहर निकल आता था, और घर आकर सङ्गमरमर के फर्श पर गीला कपड़ा बिछा लेता था। फिर किवाड़ बन्द करके उसी पर लोट पोट करता रहता था।"

श्रीरामकृष्ण की इस अवस्था के विषय में ब्राह्मणी का मत बिठकुल भिन्न था। वह मथुरबाबू से बोली—" इतना निश्चित हैं कि यह कोई रोग नहीं है। श्रीरामकृष्ण के मन में ईश्वर-प्रेम की जो प्रचण्ड खलबली मची हुई है उसी का यह परिणाम है। ईश्वर-दर्शन की व्याकुलता के कारण यही अवस्था श्रीमती राधा और श्री चैतन्ब देव की भी होती थी। इस गात्रदाह की अत्यन्त सहज औषधि, सुगन्धित पृष्पों की माला धारण करना और उत्तम चन्दन का सर्वाङ्ग में लेप करना है।"

ब्राह्मणी के कहने पर मथुरवाबू आदि को विश्वास तो नहीं हुआ पर वे लोग सोचने लगे कि जहाँ इतनी औषधियाँ दी गई, वहाँ एक यह भी उपाय क्यों न कर देखा जाय ? यह विचार कर मथुरवाबू ने ब्राह्मणी का बताया हुआ उपचार शुक्त कर दिया। आश्चर्य की बात है कि चौथे ही दिन उनका यह अद्भुत गात्रदाह बिलकुल शान्त हो गया।

इसके कुछ दिनों के उपरान्त एक और उपद्रव खड़ा हो गया, पर वह भी ब्राह्मणी के साधारण उपाय से ही दूर हो गया। श्रीरामकुष्ण कहते थे, "उन दिनों मुझे कुछ दिनों तक विचित्र भूख लगा करती थी। कितना भी खाऊँ पर पेट भरता ही नहीं था। रातदिन लगातार खाने

की ही धुन लगी रहती थी और वह किसी भी उपाय से दूर नहीं होती थी। में सोचने लगा कि यह नई व्याधि कहाँ से आ गई। अतः यह बात मैंने ब्राह्मणी से बताई। वह बोली, 'बाबा! कोई हर्ज़ नहीं। ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में जो साधक होते हैं, उनकी ऐसी अवस्था कभी कभी हुआ करती है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। में तुम्हारा रोग दूर किए देती हूँ, तुम चिन्ता न करो। 'इतना कहकर उसने एक कमरे में बड़ी बड़ी थालियों में भिन्न भिन्न प्रकार के मोज्य पदार्थ मथुरबाबू से भराकर रखवा दिए और वह मुझसे बोली, 'बाबा! तुम अब इसी कमरे में बैठे रहो, और जो मन में आवे सो आनन्द से चाहे जितना खाते जाओ! 'तब में उसी कमरे में नित्य बैठने लगा और जब जिस चीज़ की इच्छा होती वही खाने लगा। इस प्रकार तीन दिन बीतने पर भेरी उस विचित्र क्षुधा का समूल नाश हो गया। तब कहीं मेरे प्राण बचे। "

श्रीरामक्कष्ण के जीवन में इस प्रकार विचित्र क्षुधा के कई उदा-हरण पाये जाते हैं। उनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा।

पीछे बता चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण की तपस्या कां सम्पूर्ण काल ?२ वर्ष रहा। अत्यन्त कठोर तपश्चर्या के कारण उनका वज्र अंग और दृढ़ शरीर भी ढीला पड़ गया था। ऐसी हालत में वे कुछ वर्षों तक प्रत्येक चातुर्मास्य में अपनी जन्मभूमि में जाकर रहा करते थे।

एक साल वे इसी तरह चातुर्मास्य में कामारपुकूर गये हुए थे। एक रात को लगभग १२ बजे श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आए हुए

# विचित्र श्लुधा और गात्रदाह

- लोग उउकर अपने अपने घर चले गए थे। घर के सब लोग भी सो चुके थे। उन दिनों श्रीरामकृष्ण मंदाग्नि और पेट दर्द का विकार होने के कारण रात्रि के समय बिलकुल हलका और थोड़ा सा जलपान कर लिया करते थे। उस रात को भी वे थोड़ा सा ही कुछ खाकर सोए थे।

श्रीरामकृष्ण लगभग १२ बजे अपने कमरे का दरवाजा सीलकर मावावेश में झमते हुए अचानक बाहर आए और रामलाल भैय्या की माता आदि स्त्रियों की पुकारकर कहने लगे, "अरे तुम सब अभी सी गई? हमें साने के लिए बिना दिए ही सब सी गई?" रामलाल की माँ बोली, "अरे, यह क्या है? तुमन अभी तो खाया है। ' श्रीरामकृष्ण बोले, "भैंने अभी कहाँ खाया? में तो यहाँ दक्षिणेश्वर से अभी चला आ रहा हूँ? तुम लोगों ने मुझे खाने के लिए दिया ही कब?"

यह सुनकर सभी श्चियाँ चिकत होकर एक दूसरे के मुँह की ओर ताकने लगीं। वे सब समझ गई कि श्रीरामकृष्ण यह सब भावावेश में कह रहे हैं। पर अब इसका क्या उपाय किया जाय? घर में तो अब इन्हें साने के लिए देने लायक कोई चीज़ नहीं है। तब फिर कैसे बने? अन्त में बेचारी रामलाल की माता हरती हरती बोली, "देखो भला! अब तो रात हो गई है; अब इस समय घर में खाने की कोई चीज़ नहीं बची है। कहो तो थोड़ा सा चिउड़ा ला हूँ।" और उनके उत्तर की बिना प्रतीक्षा किये ही उसने एक थाली में थोड़ासा चिउड़ा लाकर उनके सामने रख दिया जिसे देखकर श्रीरामकृष्ण गुस्से में आ

गए और थाली की ओर पीठ करके बैठ गये और छोटे बालक के समान कहने लगे, "नहीं खाते तेरा चिउड़ा, जा। खाली चिउड़ा क्या खावें?" उसने उन्हें बहुतेरा समझाया कि "तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और खाओगे तो तुम्हें पचेगा नहीं; भला! बाज़ार से ही कुछ लाया जावे तो अब इतनी रात को दुकानें सब बन्द हो गई हैं, इसलिए अभी तो इस चिउड़े को ही खाकर सो जाओ, और सबेरे उठते ही भोजन बनाकर खिला दूँगी।" पर यह सब सुने कौन? उनका तो छोटे बालक के समान एक ही हठ था—"खाली चिउड़ा हम नहीं खाते, जा!"

अन्त में इन्हें किसी तरह न मानते देख रामलाल भैय्या उठे और वे उसी समय बाजार जाकर एक परिचित हलवाई को सोते से जगाकर उससे एक सेर भिठाई खरीद लाए। रामलाल की माँ ने वह मिठाई और साधारण मनुष्य के फलाहार लायक चिउड़ा दोनों चीज़ों को एक थाली में रखकर उनके सामने रख दिया। मिठाई देखकर श्रीरामकृष्ण को बड़ा आनन्द हुआ। ये ? सब मिठाई और चिउड़ा उसी समय साफ कर गए। अब सब हरने लगे कि इनकी पेट की पीड़ा जहूर बढ़ेगी और ये बीमार पड़ेंगे। पर आश्चर्य की बात यह हुई कि इससे उन्हें कोई हानि नहीं हुई।

एक दिन दक्षिणेश्वर में श्रीरामकृष्ण लगभग २ बजे रात को अपने कमरे से जल्दी जल्दी बाहर निकले और रामलाल दादा को पुकारकर कहने लगे—"दादा! मुझे बड़ी भूस लगी है। कुछ साने को मिले तो देखो।" रामलाल दादा ने नौबतसाने में जाकर यह समाचार

# विचित्र श्लुधा और गात्रदाह

माताजी को दिया। माताजी न तुरन्त चूल्हा जलाया और अन्दाज़न १ सेर हलुआ तैयार किया। उस दिन एक स्त्री भक्त श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए वहाँ आई थी। वह नौबतसाने में माताजी के कमरे में ही सोई थी। उस स्त्री को उठाकर उसी के हाथ हलुए की थाली माताजी ने श्रीरामकृष्ण के पास भेज दी। श्रीरामकृष्ण तुरन्त खाने बैठ गए और भावावस्था में सब हलुआ सा गए। यह देसकर उस स्त्री को बड़ा अचरज हुआ! खाते खाते वे उस स्त्री से पूछने लगे, "यह हलुआ कौन सा रहा है बता भला? में खाता हूँ कि कोई दूसरा?" स्त्री बोली, — "मुझे मालूम पड़त! है कि आप के भीतर कोई अन्तर्यामी है वहीं यह सा रहा है।"

" वाह ! ठीक कहा !" ऐसा कहकर श्रीरामकृष्ण हँसने लगे।

ऐसी विचित्र श्रुधा के कई प्रसंगों का उल्लेख किया जा सकता है। यह सदा दिखाई देता था कि प्रबल भाव तरंगों के कारण श्रीराम-कृष्ण के शरीर में बहुत उथल पुथल मचा करती थी जिससे उस समय ऐसा भास होता था कि, "ये श्रीरामकृष्ण नहीं हैं, कोई दूसरे ही व्यक्ति हैं।" उस समय उनके आहार-व्यवहार, चाल-चलन सब कुछ बिलकुल बदल जाते थे; परन्तु इस उमड़े हुए मानसिक भाव के दूर होने पर भी उस विचित्र आचरण के कारण उन्हें कोई भी शारीरिक विकार नहीं उत्पन्न होता था। भीतर रहने वाला मन ही हमारे स्थल शरीर का प्रतिक्षण निर्माण करता है, विनाश करता है और उसे नया आकार देता है-पर यह बात बारम्बार सुनकर भी

हमें निश्चय नहीं होता। समझ हेने पर हमें यह नहीं जँचता, परन्तु श्रीरामकृष्ण के जीवन की भिन्न भिन्न घटनाओं पर जितना ही अधिक विचार किया जाय यह सिद्धान्त उतना ही अधिक सत्य प्रतीत होता है। अस्तु—

ब्राह्मणी के इन सरल उपायों से श्रीरामकृष्ण के गात्रदाह और श्रुधारोग को दूर होते देख उसके प्रांति मथुरबाबू और अन्य लोगों के मन में बढ़ा आद्रभाव उत्पन्न हो गया और अपनी धारणा को सत्य सिद्ध होते देखकर ब्राह्मणी के मन में भी समाधान हुआ। स्वयं उस ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण के महापुरुष होने के विषय में तो कोई शंका ही नहीं थी, क्यों कि उनकी साधना में सहायता करने के लिए उनके पास जाने का आदेश उसे श्री जगदम्बा द्वारा ही हुआ था। पर उसे इस विषय में दूसरों का भी कुछ ? निश्चय होते देख सन्तोष हुआ।

उस ब्राह्मणी के निरीक्षण में श्रीरामकृष्ण ने जो तान्त्रिक साध-नाएँ कीं उनका कुछ वर्णन करने के पूर्व स्वयं ब्राह्मणी और उसके बताए हुए दोनों साधकों का वृत्तान्त अगले प्रकरण में दिया जाता है।

# २३-ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

श्रीरामकृष्ण की साधनाकालीन घटनाओं में एक बात विशेष रूप से प्रथान दिखाई देती है। वह यह है कि उन्हें किसी भी धर्ममत-साधना के समय गुरु की खोज नहीं करनी पड़ती थी—गुरु ही स्वयं उनके पास दौड़ आते थे। तांत्रिक साधना के समय, वात्सल्यभाव साधना के समय, वेदान्तमत की साधना के समय तथा इस्लाम धर्म आदि की साधनाओं के समय उन मतों के सिद्ध पुरुषों का दक्षिणेश्वर में स्वयं ही आगमन हुआ है। श्रीरामकृष्ण सदा कहते थे—"ईश्वर पर ही सब भार समर्पण करके उसके दर्शन के लिए व्याकुलता से उसी की प्रार्थना करते रहना चाहिए। ऐसा करने से सब व्यवस्था वहीं कर देता है।" और सचमुच ऐसा ही यहाँ भी हुआ।

श्रीरामकृष्ण के श्रीमुख से ऐसा सुनने में आया है। कि ब्राह्मणी का जन्म पूर्व बंगाल के किसी स्थान में हुआ था। उसे देखते ही ऐसा प्रतीत होता था कि इसका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ होगा। परन्तु वह कौन कुल था अथवा उसकी ससुराल कहाँ थी, और किस घराने में थी अथवा इतनी प्रौद अवस्था में सन्यासिनी होकर देश विदेश अमण करने के लिए कौन सा कारण आ पड़ा, या उसे इतनी शिक्षा कब, कहाँ

और कैसे प्राप्त हुई, उसने अपनी उन्नति कैसे और कहाँ की-इत्यादि किसी भी बात का पता हमें नहीं चला । इन सब बातों का जिक्र श्रोराम-कुष्ण से भी कभी नहीं निकला। साधनाओं में वह अत्यन्त उच्च पद को पहुँच चुकी थी, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे प्रत्यक्ष श्री जगन्म ता से ही श्रीरामक्कष्ण को सहायता देने का आदेश मिला था। गुण और रूप में यह ब्राह्मणी असाधारण थी। श्रीरामकृष्ण कहा करते थे-" ब्राह्मणी के अलौकिक रूप लावण्य तथा उसके एकान्त निवास और स्वतंत्र वृत्ति को देखकर पहले पहल मथुरबाबू के मन में संशय उत्पन्न हुआ । एक दिन जब वह श्री जगन्माता का दर्शन करके मन्दिर से बाहर निकल रही थी, उस समय दिल्लगी में उससे मथुरबाब कह भी गये कि 'भैरवी ! तेरा भैरव कहाँ है ?' मथुरबाबू का ऐसा अचानक प्रश्न सुनकर किञ्चिद्पि कुद्ध न होकर उसने मथुरानाथ की ओर शान्ति-पूर्ण दृष्टि डाली और जगदम्बा के पेर के नीचे शवरूप\* में पड़ी हुई महादेव की मूर्ति की ओर वहीं से उंगठी से निर्देश किया। पर संशयी और विषयी मथुर क्या इतने से चुप रह सकते थे ? उन्होंने कहा—' अरी ! वह भैरव तो अचेतन है ! ' इसे सुनकर ब्राह्मणी ने गम्भीर स्वर में उत्तर दिया- 'मुझे यदि अचेतन को सचेतन करते नहीं बनता तो मैं फिर इतनी बड़ी भैरवी हुई किस लिए ? ' यह शान्त और गम्भीर उत्तर पाकर मथुरबाब श्चरमा गए और ब्राह्मणी से इस प्रकार अनुचित दिल्लगी करने का

<sup>\*</sup> महादेव शवरूप में पड़े हुए हैं और जगद्म्या उनकी छाती पर पेर रख-कर खड़ी है—दक्षिणेश्वर की कालीमुर्ति इसी प्रकार की है।

## ब्राह्मणी, चन्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

उन्हें बढ़ा पश्चात्ताप हुआ। आगे चलकर ब्राह्मणी के अलौकिक गुण और स्वभाव का परिचय पाकर उनके मन से यह कुशंका दूर हो गई।"

श्रीरामकृष्ण से प्रथम भेंट के समय ही ब्राह्मणी ने उन्हें चन्द्र और गिरिजा के बारे में बताया था। वह बोर्ल — "बाबा! तुम में से दो जनों से तो भेंट इसके पहले हो चुकी है और आज इतने दिनों तक खोजते रहने के बाद तुम मिले हो। आगे किसी समय उन लोगों से तुम्हारी भेंट करा दूँगी।" तत्पश्चात कुछ दिनों में सचमुच ही उसने चन्द्र और गिरिजा को दक्षिणेश्वर में बुलवाकर उनकी श्रीरामकृष्ण से भेंट करा दी। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि ये दोनों ही उच्च कोटि के साधक थे, परन्तु साधना के मार्ग में बहुत उन्नति करने पर भी उन्हें ईश्वर-दर्शन का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ।

श्रीरामकृष्ण कहा करते थे—" चन्द्र बड़ा श्रेमयुक्त और भक्तिपूर्ण ईश्वर-भक्त था। उसे गुटिका सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। अभिमन्त्रित
गुटिका अपने हारीर में धारण कर लेने पर वह किसी को दिसाई नहीं
पड़ता था। मनुष्य को इस प्रकार की कोई सिद्धि मिल जाने से
अहंकार उत्पन्न हो जाता है, अहंकार के साथ साथ मन में
नाना प्रकार की वासनाएँ उत्पन्न होती हैं और उन वासनाओं के जाल में फँसते ही मनुष्य अपने उच ध्येय से च्युत हो जाता
है। अहंकार बुद्धि का अर्थ ही पृण्य का हास और पाप की वृद्धि है:
और अहंकार का हास ही पुण्य की वृद्धि तथा पाप का हास कहलाता

हैं। अहंकार के बढ़ने से ही धर्म की हानि होती है और अहंकार के नाश होने से ही धर्म का लाभ होता है। स्वार्थपरता का मतलब पाप और स्वार्थ नाश का अर्थ पुण्य है।" इन बातों को श्रीरामकृष्ण ने हमें भिन्न भिन्न रीति स कितनी ही बार समझाया। वे कहते थे, "भाइयों! अहंकार को ही शास्त्रों में चिज्जड़मन्थि कहा है। चित् का अर्थ ज्ञान-स्वरूप आत्मा और जड़ का अर्थ देह, इन्द्रिय आदि। इन दो भिन्न भिन्न भिन्न भिन्न वस्तुओं को अहंकार एक गठ में बँधकर मनुष्य के मन में 'मैं देहेन्द्रिय बुद्धि आदि विशिष्ट जीव हूँ यह भ्रम उत्पन्न कर देता है। ऐसा भ्रम चित् और जड़ वस्तुओं की गांठ छूटे बिना दूर नहीं होता। इस (अहंकार) का त्याग करना चाहिए। माता ने मुझे बता दिया है कि सिद्धियाँ विष्ठा के समान हं। उनकी ओर मन को कदापि नहीं दौड़ाना चाहिए। साधना करते हुए कभी कभी सिद्धियाँ आप ही आप प्राप्त हो जाती हैं, परन्तु निश्चय जानो कि उनकी ओर ध्यान देते ही साधक की उन्नित कृण्टित हो जाती हैं।"

विवेकानन्द जी को साधना करते समय एक बार दूर दर्शन और दूर श्रवण की शांक अकस्मात् प्राप्त हो गई। वे ध्यान करते समय किसी दूर स्थान में किसी के भी बोलने के शब्दों को जान जाते थे ! दो तीन दिन के बाद जब उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बताई, तब वे बोले, "सिद्धियाँ ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में विध्नरूप हैं, तू कुछ दिनों तक ध्यान ही मत किया कर।" अस्तु—

# ब्राह्मणी, चम्द्र और गिरिजा का वृत्तान्त

गुटिका सिद्धि प्राप्त हो जाने के कारण चन्द्र के मन में अहंकार उत्पन्न हुआ और किसी धनी व्यक्ति की कन्या पर आसक्त होकर वह अपनी सिद्धि के बल पर उसके पास आने जाने लगा। इस प्रकार अहंकार और स्वार्थपरता की वृद्धि होने से, कमशः उसकी सिद्धि नष्ट हो गई और बाद में उसकी अनेक प्रकार से फाज़ीहत हुई।

गिरिजा को भी इसी तरह अठाँकिक शक्ति प्राप्त हो गई थी। एक दिन श्रीरामकुष्ण गिरिजा के साथ शंभु मल्लिक के बगीचे में घमने गये थे। शंभु मल्लिक का श्रीरामकृष्ण पर बहुत प्रेम था। श्रीरामकृष्ण की किसी भी प्रकार की सेवा करने का अवसर पाकर वे अपने को धन्य मानते थे। उन्होने माताजी के निमित्त पास ही में कुछ जमीन खरीद कर वहाँ एक छोटा सा घर बनवा दिया था। जब माताजी गंगा-स्नान के लिए या श्रीरामकृष्ण के दर्शन के लिए आती थीं तब वे उसी घर में कई बार रहती थीं। शंभु मिल्लिक की पत्नी माताजी की पूजा उन्हें देवता मानकर किया करती थीं। मथुर के बाद कितने ही समय तक श्रीरामकृष्ण के कलकत्ता जाने आने का किराया शंभुवाव ही देते थे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता होने पर वे उसकी पूर्ति तुरन्त कर दिया करते थे। मथुरानाथ के पीछे श्रीरामकृष्ण की सेवा का अधि-कार शंभुवाब को ही प्राप्त हुआ था। श्रीरामकृष्ण शंभुवाब को अपना द्वितीय "देह-रक्षक" ( Body-guard ) कहा करते थे। उनका बगीचा काली मन्दिर के सभीप रहने के कारण श्रीरामकृष्ण वहाँ हमेशा

<sup>\*</sup> इनका नाम सम्भवतः " गिरिजानाथ " या " गिरिजाशंकर " होगा।

घूमने जाते थे और शंभुबाबू से घण्टों ईश्वर सम्बन्धी बातचीत करके वापस आते थे। अस्तु-

उस दिन श्रीरामकृष्ण और गिरिजा वहाँ घूमने गये । श्रीरामकृष्ण कहते थे, "भक्तों का स्वभाव गंजेड़ी के समान होता है। गंजेड़ी चिलम को गांजे से भरकर और उसका स्वयं दम लगाकर फिर उसे दूसरे को देता है। पास में कोई दूसरा गंजेड़ी न रहने से उसे अकेले पी लेने से अच्छा नशा नहीं आता है और उसका समाधान भी नहीं होता। भक्तों की भी यही दशा होती है। जब दो भक्त एक स्थान में मिलते हैं तब उनमें से एक ईश्वरी कथा-प्रसंग में तन्मय और आनन्दमय होकर चप बैठ जाता है और दूसरे को भगवद्वार्ता कहने का अवसर देता है और उससे कथा सुनकर अपने आनन्द में अधिक मग्न हो जाता है।" उस दिन भी ऐसा ही हुआ। किसी को ध्यान नहीं रहा कि ईश्वरी कथा-प्रसंग में कितना समय बीत गया। सन्ध्याकाल व्यतीत होकर एक प्रहर रात्रि भी बीत गई। तब कहीं श्रीरामकृष्ण को वापस होने की याद आई! वे शंभुबाबू से विदा लेकर गिरिजा के साथ वापस लौटे और काली मन्दिर की राह से जाने लगे, पर रात बहुत हो जाने के कारण इतना अंधेरा था कि हाथ पकडा हुआ आदमी भी नहीं सूझता था। वे रास्ता भूछ गये जिससे पग पग पर उन्हें चोट लगने लगी। श्रीराम-क्कष्ण गिरिजा का हाथ पकड़कर किसी तरह धीरे धीरे गिरते पडते चले जा रहे थे पर इससे उन्हें अत्यन्त कष्ट हो रहा था। यह देसकर गिरिजा बोला, "दादा! थोड़ा खड़े रहो, मैं तुम्हें प्रकाश दिसलाता हूँ।"

## ब्राह्मणी, चम्द्र और गिरिजा का वृत्ताम्त

यह बहकर पीठ फेरकर वह सड़ा हो गया और उसकी पीठ से प्रकाश की क्रम्बी लम्बी किरणों के बाहर निकलने से उस रास्ते पर अच्छा उजाला हो गया। श्रीरामकृष्ण कहते थे ाक "उस प्रकाश से काली बाड़ी के फाटक तक सब रास्ता बिलकुल प्रकाशित हो गया और उसी उजाले में में उस रास्ते से चला आया।" इतना कहकर श्रीरामकृष्ण ज़रा हँसे और पुनः बोले, "परन्तु गिरिजा की यह शक्ति इसके आगे बहुत दिनों तक नहीं टिकी। यहाँ कुछ दिनों के मेरे सहवास से वह सिद्धि नष्ट हो गई।" इसका कारण पूछने पर उन्होंने कहा—" उसके कल्याण के लिए माता ने उनकी उस सिद्धि को (अपनी ओर उंगली दिसाकर) इस शरीर में आकृष्ट कर दिया। तदुपरान्त उसका मन सिद्धियों से उच टकर ईश्वर-मार्ग में अधिकाधिक अग्रसर होने लगा।"

## ( १८६१—६३ )

"मुख्य मुख्य चौंसठ तन्त्रों में जो जो साधनाएँ बतलाई गई हैं, उन सभी साधनाओं का अभ्यास मुझ से ब्राह्मणी ने एक के बाद एक कराया। कितनी कठिन हैं वे साधनाएँ! उन साधनाओं का अभ्यास करते समय बहुतेरे साधक प्रश्चष्ट हो जाते हैं, पर माता की कृता से मैं उन सभी साधनाओं को पार कर सका।"

' मुझे किसी भी साधना के लिए तीन दिन से आधिक समय नहीं लगा।"

—श्रीरामकृष्ण

जिस समय दक्षिणेश्वर में भैरवी बाह्मणी का आगमन हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण को श्री जगदम्बा का दर्शन हो चुका था। उस समय

उनका अधिकार बहुत बड़ा था और साधना करने का जो उद्देश हुआ करता है वह तो उन्हें सिद्ध ही हो चुका था। अब दो प्रश्न सहज ही उठते हैं:-(१) जब उन्हें ईश्वर दर्शन हो चुका था तो भी फिर साधना करने की क्या आवश्यकता थी, और (२) ब्राह्मणी को इतनी सब सटपट करने का क्या काम था ?

इनमें से प्रथम प्रश्न का उत्तर देना बहुत कि है। ईश्वर-दर्शन के बाद उन्हें साधना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में स्वयं श्रीराम-कृष्ण ने समय समय पर भिन्न भिन्न कारण बताये हैं। (१) एक बार उन्होंने कहा—" वृक्षलतादिकों का साधारण नियम है कि उसमें प्रथम पुष्प तदुपरान्त फल लग्ते हैं, परन्तु उनमें से एक आध में पहिले फल आते हैं, फिर फूल निकलते हैं। मेरे सम्बन्ध में भी यही हुआ।" परन्तु इस पर भी 'ऐसा क्यों हुआ ?' यह प्रश्न शेष ही रह जाता है।

(२) और एक समय उन्होंने कहा—"यह देखो, कभी कभी समुद्र के किनारे रहने वाले को रत्नाकर के रत्नों को देखने की इच्छा होती है। उसी प्रकार माता की कुपा हो जाने पर मुझे भी ऐसा लगता था कि सचिदानन्द सागर में भरे हुए रत्नों को देखना चाहिए। इसी कारण मैं रत्नों को देखने के लिए माता के पास हठ करके बैठ जाता था और मेरी परम कुपालु माता मेरे तीत्र आग्रह को देखकर भेरा हठ पूरा कर देती थी। इस प्रकार भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाएँ मेरे हाथ से हुई।" उनके इस कथन का यही अर्थ दिखता है कि उन्होंने इन भिन्न भिन्न धर्मों की साधनाएँ केवल जिज्ञासा या कुतूहल के कारण की थीं।

(२) एक बार और भी उन्होंने कहा—"स्वरूप में मेरे ही समान एक तरुण सन्यासी (अपनी ओर उंगली दिखाकर) इस देह से कभी कभी बाहर निकलकर मुझे सभी विषयों का उपदेश देता था...... उसके मुख से भैंने जो सुना था उसी का उपदेश न्यांगटा और ब्राह्मणी ने आकर एक बार मुझे पुनः दिया.......इससे यह मालूम होता है कि वेद, शास्त्र आदि में वर्णित विधियों की मर्यादा रक्षण करने के लिए ही इन्हें गुरुस्थान में मानकर उनसे मुझे पुनः उपदेश ग्रहण करना पड़ा, अन्यथा सब कुछ पहिले से ही मालूम रहते हुए भी पुनः वही बातें सिसाने के लिए न्यांगटा आदि का गुरु-रूप में आने का कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता।" इससे यही कहना पड़ता है कि ईश्वर-दर्शन के बाद की उनकी साधनाएँ केवल शास्त्रमर्यादा रक्षणार्थ थीं; वैसे तो उन्हें स्वयं उन साधनाओं की आवश्यकता ही नहीं थी।

(४) उसी तरह उन्होंने स्वयं यह भी कहा है। कि "मुझे उस समय अनेक ईश्वरी रूपों के दर्शन हुआ करते थे, परन्तु मुझे रांका थी। कि कहीं यह सब मेरे दिमाग़ का अम तो नहीं है? इसीछिए यह सच है या झूठ इसकी जाँच करने के छिए मैं कहता था कि 'अमुक बात हो जायगी तब मैं इस दर्शन को सच मानूँगा, और यथार्थ ही वह बात हो जाती थी।" इसके उदाहरणार्थ वे बताते थे—"एक बार में बोछा—'यदि रानी रासमाणी की दोनों छड़िकयाँ \* इस समय यहाँ पंचवटी के

<sup>\*</sup> रानी के यहाँ परदे की प्रधा होने के कारण घर की ख़ियाँ कभी बाहर नहीं जाती थीं।

निचे खड़ी होकर मुझे पुकारेंगी, तो मैं इन सब बातों को सत्य समझूँगा ? वे लड़िक्याँ उसी समय वहाँ आ गईं और मुझे :पुकारकर कहने लगीं, 'तुम पर जगदम्बा शीघ ही कृपा करेंगी।' फिर मैंने वैसे ही एक बार और कहा—' यदि सामने के ये पत्थर मेंढक के समान इधर उधर उछलने लगेंगे तो मैं अपने दर्शन को सत्य समझूँगा! सचमुच ही वे पत्थर मेंढक के समान कूदते हुए दिखाई दिये।" इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि श्रीरामकृष्ण को जो दर्शन या अनुभव होते थे उनकी सत्यता या असत्यता के सम्बन्ध में उन्हें बड़ी प्रबल शंका बारबार हुआ करती थी।

उपरोक्त वचनों की एकवाक्यता करने के लिए नीचे लिखी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उनके वचनों से यह साफ दिखता है।कि—

- १. ईश्वर दर्शन के पश्चात् कुछ समय तक तो वे अपने न्नाप्त हुए अनुभवों के सम्बन्ध में निःशंक नहीं हुए थे।
- २. ब्राह्मणी, तोबापुरी आदि ने उनसे जो साधमाएँ करवाई उनका फलाफल उन्हें पहले ही विदित हो गया था।
- ३. श्री जगदम्बा के दर्शन होने के बाद उन्होंने अन्य मतों का साधन केवल कुत्हल से—अन्य मतों में बताई हुई बातों को देखने की सहज इच्छा से किया था।

इसे ध्यान में रखते हुए, उनके ईश्वर-दशंन के बाद की साधनाओं के कारणों की मीमांसा करने पर यह कहा जा सकता है कि श्री जग-

दम्बा के दर्शन के बाद उन्हें जो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होने लगे उनके बार में उनका मन सरांक ही रहा करता था; अतः उनके संश्य की निवृत्ति करने की बढ़ी आवश्यकता थी। उनके शरीर से बाहर निकलकर उन्हें उपदेश देने वाले सन्यासी ने यही काम किया, जिससे उनका मन संशयरित हो गया। बाद में ब्राह्मणी और श्री तोतापुरी आदि गुरुजनों के उपदेश के अनुसार श्रीरामकृष्ण ने साधनाएँ केवल कुतहल से की—अथवा दूसरे शब्दों में यह उनका देह प्रारब्ध था। यह भी हो सकता है कि वंगदेश में विशेष प्रचलित तथा आधुनिक काल में अधिक लामप्रद तन्त्र-सम्प्रदाय को कायम रखने और उत्तेजना देने के लिए श्री जगदम्बा ने इस महापुरुष को उपयोगी जानकर इन साधनाओं को करने की उन्हें आज्ञा दी हो।

यस्त्वात्मरतिरेव स्वादात्मतृक्ष्य मानवः। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते॥

---गीता ३।१७

ऐसे अधिकारी सत्पुरुषों द्वारा धर्म संस्थापन के कार्य में समय समय पर की गई योजना जगन्नियन्ता के द्वारा की हुई देखने में आती है। इन्द्र, मनु, विसष्ठ, व्यास आदि नाम एक एक ही व्यक्ति के नहीं हैं, वरन् समय समय पर विशिष्ट कार्य करने के लिए नियुक्त किये हुए मिन्न-भिन्न व्यक्तियों को, उन-उन अधिकारों के प्राप्त होने पर वे नाम मिला करते हैं। यह बात पुराण, योगवासिष्ठ, शारीरिक भाष्य आदि ग्रंथों में

पाई जाती है। इससे विदित है कि सत्पुरुषों को विशिष्ट कार्य करने के हिए नियुक्त करना जगिन्नयंतृत्व की सदा से प्रच ति पद्धित है। सम्भव है इसा पद्धित के अनुस र श्रीरामकृष्ण की योजना तान्त्रिक सम्प्रदाय की शुद्ध परम्परा कायम रखने के लिए, और उसका विशेष प्रचार भी करने के लिए, श्री जगन्माता ने की होगी। श्रीतकर्म में अमुक अन्न, अमुक वृक्ष की समिधा आदि सामग्रियाँ तथा विशिष्ट कुण्ड, मण्डप, यूप, वेदी और विधान की भिन्न भिन्न यज्ञयागों में आवश्यकता होती है। तान्त्रिक उपासना में भी दिखता है कि अन्तर्याग की पूर्ति के लिए, उसके अंगस्वरूप बाह्यविधान में बाह्मणी द्वारा उपयोग किए हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की आवश्यकता अपिरहार्य थी। इसी कारण ऐसा दिखता है कि जगन्माता की इच्छा को पूर्ण करने के उद्देश से श्रीरामकृष्ण तान्त्रिक साधनाकाल में विधिवाक्य और बाह्मणी की आज्ञा के अनुसार वैसे ही चुपचाप आचरण करते जाते थे जैसे कि बगीचे का माली पानी को इच्छानुसार चाहे जिस ओर ले जाता है।

इस दृष्टिकोण से विचार करने पर यह समस्या बहुत कुछ हरू हो जाती है कि श्रीरामकृष्ण ने ईश्वर-दर्शन के उपरान्त पुनः साधनाएँ क्यों कीं। इसी प्रश्न पर प्रस्तावना में भिन्न दृष्टि से विचार किया गया है।

इसी प्रकार, दूसरे प्रश्न का भी एक स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकताः ब्राह्मणी के कथनानुसार जब वे अवतार थे, तब ब्राह्मणी को ऐसा क्यों माळूम हुआ कि उन्हें साधारण जीवों के समान साधना करनी

## श्रीरामरुष्णलीलामृत

चाहिए। इससे यही कहना पड़ता है। कि बाह्मणी को यादे उनके ऐश्वर्य का ज्ञान सदा ही बना रहता तो उनके साधनाओं की आवश्यकता का भाव उसके मन में आना ही सम्भव नहीं था, पर वैसा नहीं हुआ । हम पहले ही बता चुके हैं। कि प्रथम भेंट के समय से ही ब्राह्मणी के मन में श्रीरामकृष्ण के प्राति पुत्र के समान प्रेम उत्पन्न हो गया था: और उसके इस अपत्य प्रेम ने श्रीरामकुष्ण के ऐश्वर्य ज्ञान को भुला दिया था । श्रीरामचन्द्र, श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुषों के चरित्र में भी यही बात पाई जाती है। उनकी माता और अन्य निकट सम्बन्धियों के मन में उनके अवतार होने का और आध्यात्मिक ऐश्वर्ध का ज्ञान यद्यपि बीच बीच में उत्पन्न हो जाया करता था, तथापि के ब्रेम के अद्भुत आकर्षण से उनकी महिमा को थोड़े ही समय में भूट. जाते थे। यही हाल ब्राह्मणी का भी हुआ होगा। उनके अलाैकिक भावावेश और शाक्ति के प्रकाश को देखकर ब्राह्मणी बारम्बार चिकित हो जाती थी, पर उनके अकुत्रिम मातृप्रेम, पूर्ण विश्वास और अस्यन्त सरढ बर्ताव को देखकर, उसके मन में बात्सल्य भाव जागृत हो उठता था। वह उनकी महिमा को भूल जाती थी। वह हर प्रकार के कष्ट सहकर उन्हें थोड़ा सा ही सुख देने के लिए, दूसरों के कष्ट से उनका बचाव करने के लिए और उनकी साधनाओं में सभी प्रकार की सह।यता करने के लिए. सदा कृतिबद्ध रहती थी।

इस प्रश्न पर एक दूसरी दृष्टि से भी विचार हो सकता है। तीन महणों में से एक ऋषि-ऋण चुकाने के लिए जैसे स्वाध्याय और प्रवचन,

अध्ययन और अध्यापन ब्राह्मण के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही साम्प्रदायिक मार्ग का विच्छेद न होने देना भी प्रत्येक अधिकारी साधक कर
कर्तव्य है। इस सिद्धान्त के अनुसार ब्राह्मणी को श्रीरामकृष्ण नैसे
अधिकारी सच्छिष्य मिलने से उसे अपने कर्तव्य को पूर्ण करने की
इच्छा हुई होगी। साधारणतः मनुष्य की इच्छा रहती भी है कि अपने प्रिय
विषय का अपने ही साथ नाश न हो जाय। उसका उपयोग अपने आत,
इष्ट, प्रिय जनों में अपने जीते जी तथा बाद में भी हो सके। ऐसी
ही भावना से प्रेरित होकर लोग मृत्युपत्र का लिख देना, दत्तक पुत्र लेना
आदि उपायों का अवलम्बन किया करते हैं। इसी भावना से तो
विश्वामित्र जैसे महान तपस्त्री भी यज्ञरक्षा के बहाने श्रीरामचन्द्र
जैसे अवतारी पुरुष को माँगकर ले गये थे और उन्हें सब अस्त्रविद्या
असिसलाई जिसका वर्णन आदि किव के जगद्दंय काव्य में मिलता है।
सम्भव है उसी भाव धारा में बहकर ब्राह्मणी ने भी इतनी खटपट की हो।

सिच्छिष्य मिलने पर गुरु को बड़ा समाधान होता है। ब्राह्मणी को यह कल्पना न थी कि आधुनिक काल में उसे श्रीरामकृष्ण जैसे सिच्छिष्य की प्राप्ति होगी। अतः श्रीरामकृष्ण को शिष्य पाकर उसे जो आनन्द हुआ होगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस ब्राह्मणी को अपने इतने दिनों की साधना और तपश्चर्या का फल कम से कम समय में किसी तरह श्रीरामकृष्ण के हवाले कर देने की धुन लग गई।

श्रीरामकृष्ण ने साधना प्रारम्भ करने के पूर्व ही उसके सम्बन्ध में श्री जगन्माता की अनुमति प्राप्त कर ली थी; यह बात उन्होंने स्वयं

## **भारामकृष्णलीलामृत**

ही हमको बताई थी। अतः एक बार श्री जगन्माता की अनुमति प्राप्त करके साधना करने का निश्चय हो जाने पर एक तो श्रीरामकृष्ण का उत्साह और फिर ब्राह्मणी की उत्तेजना ! बस, दोनों का संयोग हो गया । उन्हें साधना के सिवाय कोई दूसरी बात सूझती ही न थी। निरन्तर उन्हें इसी बात की व्याक्लता रहने लगी। इस व्याकुलता की तीवता का अनुमान हम जैसे साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकते; क्योंकि हमारा मन अनेक प्रकार के विचारों से विचित्रत रहा करता है। ऐसी अवस्था में उसमें श्रीरामक्रष्ण के समान उपराति और एकाग्रता कैसे रह सकती हैं ? आत्मस्वरूपी समुद्र की ऊपरी चित्र विचित्र तरंगों में ही केवल. न बहकर उस समुद्र तल के रत्नों को प्राप्त करने के लिए उसमें एकदम. दुवकी लगाने का असीम साहस हममें कहाँ से पाया जाय? श्रीरामकृष्ण. हमसे कहते थे कि "एकदम डुबकी लगाकर बैठ जाओ", "आत्म-स्वरूप में र्छीन हो जाओ।" जिस तरह वे बारम्बार उत्तोजित करते थे, उस तरह संसार के पदार्थ तथा अपने शरीर की ममता को दूर फेककर एकदम आत्म-स्वरूप में कूदकर विलीन हो जाने की शक्ति हममें कहाँ से प्राप्त हो ? के तो हृदय की असहा वेदना से व्याकुल होकर "माता, मुझे दर्शन दे " कहते हुए रोते और चिल्लाते पंचवटी के नीचे अपना मस्तक तक रगड हालते थे और धूल में इधर उधर लोटने लगते थे। बहुत समय तक यह कम चलते रहने पर भी उनकी व्याकुलता कम नहीं पड़ी थी। जक हम ऐसी बात सुनते हैं, तो हमारी दशा वैसी ही हो जाती है जैसे 'भेंस. 🕏 आगे बीन बजावे भेंस सदी पगुराया' हमारे हृदय में पारमार्थिक विषयः

के अनुकूल संवेदना उत्पन्न होने का हमें कभी अनुभव भी नहीं होता। और ऐसी सवेदना हो भी कैसे ? श्री जगन्माता यथार्थ में है, और अपना सर्वस्व स्वाहा करके व्याकुल हृदय से उसे पुकारने से हमें सचमुच उसके प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। पर इस बात पर श्रीरामकृष्ण के समान सरल विश्वास क्या हमें कभी होता भी है ?

साधनाकाल में श्रीरामकृष्ण के मन में जो व्याकुलता और उत्साह था, उसकी उन्होंने थोड़ी सी कल्पना हमें काशीपुर में रहते समयदी थी। उस समय हम स्वामी विवेकानन्द की अपरिमित व्याकुलता को-जो ईश्वर-दर्शन के लिए थी-अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देख रहे थे। वकालत की परीक्षा-फीस जमा करते हुए उन्हें एक।एक कैसा तीव वैराग्य उत्पन्न हुआ जिसके आवेश में वे केवल एक धोती पहने और नंगे पर किसी उन्मत्त के समान कलकत्ता शहर से काशीपुर तक बराबर दौड़ते आये, और आकर श्रीरामकृष्ण के चरण-कमलों को पकड्कर उनसे अपने मन की व्याक्तता का किस प्रकार वर्णन किया; वे उस दिन से आहार. निद्रा आदि की भी परवाह न करके किस तरह जप, ध्यान, भजन में ही रातिदन मग्न रहने लगे; साधना के उत्साह में उनका कोमल हृदय वज्र के समान कैसे कठोर बन गया और वें अपनी घरेल स्थिति के सम्बन्ध में भी कैसं पूर्ण उदासीन हो गये; श्रीरामक्कण के बताये हुए साधनामार्ग का अत्यन्त श्रद्धापूर्वक अवलम्बन करके उन्होंने केवल तीन चार महीने की ही अवधि में निर्विकल्प समाधि सुस का अनुभव कैसे प्राप्त कर लिया-आदि आदि बातें हमारी आँखों के सामने होने के कारण हमें उनके देराग्य.

## · श्रीरामरूष्णलीलामृत

उत्साह और व्याकुलता की कल्पना पूरी पूरी हो गई थी। स्वामी जी के उत्साह और व्याकुलता की प्रशंसा श्रीरामकृष्ण भी आनन्दित हो मुक्त कण्ठ से किया करते थे। लगभग उसी समय एक दिन श्रीरामकृष्ण ने अपने स्वयं की तथा स्वामी जी के साधनोत्साह की तुलना करते हुए कहा— "नरेन्द्र का साधनोत्साह और व्याकुलता सचमुच बड़ी अद्भुत तो है, परन्तु उस समय (साधना करते समय) इस उत्साह और व्याकुलता से यहाँ (स्वयं मेरे मन में) मची हुई प्रचण्ड खलबली के सामने नरेन्द्र की व्याकुलता कुछ भी नहीं है—उसके पासंग में भी नहीं आ सकती!" श्रीरामकृष्ण के इन शब्दों से हमें जो आश्चर्य हुआ होगा उसकी कल्पना पाठक ही करें।

अब श्रीरामकुष्ण अन्य सब बातों को भूलकर श्री जगद्म्बा की अनुमित से साधना में निमग्न हो गये और ब्राह्मणी भी हर प्रकार से उन्हें सहायता देने लगी। उसने साधनाओं की आवश्यक भिन्न भिन्न सामग्री कहीं न कहीं से लाकर श्रीरामकृष्ण को साधना में उन पदार्थों के उपयोग करने के सब उपाय समझा दिए। उसने बड़े प्रयत्न से गंगाहीन प्रदेश से नरमुण्ड आदि पाँच जीवों के मुण्ड मँगवाए और उन से साधनार्थ दो वेदियाँ निर्माण कराई। एक तो काली मान्दिर के अहाते के भीतर बगीचे के उत्तर में बिल्ववृक्ष के निचे और दूसरी श्रीरामकृष्ण के अपने ही हाथ से लगाई हुई पंचवटी के नीचे। \* इनमें से जिस जिस

<sup>\*</sup> साधारणतः सब जगह पंचमुण्डयुक्त एक ही वेदिका साधना के लिए तैयार की जाती हैं! परन्तु बाह्मणी ने दो वेदियाँ बनवाई ऐसा स्वयं श्रीरामरूष्ण ने हमें बताया। उनमें से बिल्ववृक्ष के नीचे की वेदी में तीन नरमुण्ड गडाए गए थे

वेदी पर बैठकर जो ओ स.धनाएँ करनी थीं, उन्हें उस वेदी पर ही-बैठकर करने में तथा जप ध्यान और पुरश्चरण करने में श्रीरामकृष्ण का समय व्यतीत होने लगा। इस विचित्र साधक को महीमों तक यह भी ध्यान नहीं रहा कि दिन कब निकला और कब अस्त हुआ, रात कब आई और कब गई! श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "ब्राह्मणी रोज दिनभर इधर उधर खुब घूम ।फिरकर तंत्रोक्त भिन्न भिन्न दुष्प्राप्य वस्तुओं को ढ़ॅढ़ ढूँढ़ कर ले आती थी और संध्याकाल होते ही वह बिल्व वृक्ष के नीचे वाली या पंचवटी वाली वेदी के समीप लाकर रख देती थी और मुझे पुकारती थी। तत्पश्चात् उन वस्तुओं के द्वारा वह मेरे हाथ से श्री जगन्माता की यथाविधि पूजा कराती थी। इस पूजा के समाप्त होने पर वह मुझे जप ध्यान आदि करने के लिए कहती थी। मैं ब्राह्मणी के आदेश के अनुसार सभी करता था परन्तु जप आदि को तो अधिक समय तक कर ही नहीं सकता था क्योंकि एक बार माला फेरते ही मुझे समाधि लग जाती थी। इस प्रकार उस समय जो अद्भुत दर्शन और विचित्र विचित्र अनुभव प्राप्त हुए उनकी तो गिनती ही नहीं है। मुख्य मुख्य चौसठ तंत्रों में जो जो साधनाएँ बताई गई हैं, उन सभी को ब्राह्मणी ने मुझसे एक के बाद एक कराया। वे कितनी काउन साधनाएँ थीं ? बहुत से साधक तो उन्हें करते समय ही पथश्रष्ट हो जाते हैं, परन्तु मैं माता की कृपा से उन सभी साधनाओं को पार कर गया 📭

और पंचवटी के नीचे की वेदी भें पांच प्रकार के जीवों के मुण्ड गड़ाए गए थे। साधनाएँ समाप्त होने पर दोनों वेदियाँ उन्होंने तोड़ दों और इन सभी मुण्डों को स्वयं उन्होंने सोदकर निकाल। और गंगा जी में फेंक दिया!

## श्रीरामञ्चणलीलामृत

" एक दिन संध्या समय अंधेरा होने पर बाह्मणी कहीं से एक सुन्दरी युवती को अपने साथ लेकर आई और मुझे पुकारकर कहने लमी-- "बाबा, इसे देवी जानकर इसकी पूजा करो।" पूजा समाप्त होने पर ब्राह्मणी ने उस स्त्री को विवस्त्र करके मुझसे कहा—" बाबा ! अब इसकी गोदी में बैठकर जप करो!! " यह सुनकर ढर के मारे मेरा इदय धड्कने लगा और में व्याकुल होकर रोते रोते कहने लगा, "माता जगदम्बिके! अपने इस दीन दास को तू कैसी आज्ञा दे रही है ? तेरे इस दीन बालक में ऐसा दु:साहस करने सामर्थ्य कहाँ ? " इतना कहते कहते भेरे शरीर में मानी कोई प्रावेश कर गया और मेरे हृदय में कहीं से एकाएक अपूर्व बल उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात् में किसी निद्धित मनुष्य के समान अज्ञानावस्था में मन्त्रोचारण करते करते आगे बढा । फिर उस स्त्री की गोद में बैठते ही मुझे समाधि लग गई ! होश में आने पर देखता हूँ तो वह ब्राह्मणी मुझे सचेत करने के लिए बड़े प्रेम से मेरी सुश्रुषा कर रही है। मेरे सचेत होते ही ब्राह्मणी बोली, "बाबा ! डरो मत, क्रिया सम्पूर्ण हो गई। अन्य साधक तो इस अवस्था में बहे कष्ट से धेर्य धारण करते हैं और किसी प्रकार थोड़ा सा जप करके इस क्रिया को समाप्त कर देते हैं, पर तुम अपनी देह की स्पृति भी भूलकर समाधिमग्न हो गये!" बाह्मणी से यह सुनदर मेरे इदय का बोझ हलका हुआ और मुझे इस कठिन साधना से पार कर देने के कारण में कृतज्ञतापूर्ण अन्तःकरण से श्री जगन्माता को बारम्बार प्रणाम करने लगा।"

एक दिन फिर वह ब्राह्मणी कहीं से नरमाँस का टुकड़ा लेकर आई और जगदम्बा को उसका नैवेच अर्पण करके मुझसे बोली, "बाबा ! इसे जींभ से स्पर्श करो।" यह देखकर मेरे मन में बड़ी घूणा उत्पन्न हुई और मैं बोला, " छि: मुझसे यह नहीं हो सकता।" वह फिर बोली, " होगा कैसे नहीं ? देख मैं स्वयं करके तुझे दिखाती हूँ।" यह कहकर उसने वह दुकड़ा अपने मुँह में डाल लिया, और "घृणा नहीं करनी चाहिए " कहती हुई उसका कुछ भाग पुन: मेरे सामने रखा। उसे वह माँससण्ड अपने मुख में डारुते देखकर श्री जगदम्बा की विकरारु चिण्डका-मूर्ति मेरी आँखों के सामने खड़ी हो गई। मैं "माता! माता!" कहता हुआ भावाविष्ट हो गया। तब ब्राह्मणी ने उसी स्थिति में वह टुकड़ा मेरे मुख में डाल दिया। कहना न होगा कि उस समय मेरे मन में कुछ भी घृणा नहीं हुई। इस तरह पूर्णाभिषेक किया होते तक बाह्मणी ने प्रति दिन इतनी नई नई तान्त्रिक साधनाएँ मुझसे करवाई कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब वे सब साधनाएँ मुझे स्मरण भी नहीं हैं। केवल वह दिन स्मरण है जब कि माता की कृपा से मुझे दिव्यः दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं युगल प्रणय के चरम आनन्द की ओर देखने में समर्थ हुआ । उनकी वह किया देसकर मुझमें साधारण मनुष्य बुद्धि का हेज मात्र भी उद्य न होकर केवल ईश्वरी भाव का ही उद्दीपन हुआ जिसते में समाधिस्थ हो गया । उस दिन समाधि उतरने पर ब्राह्मणी मुझसे बोली, " बाबा ! तू तो अब सिद्धकाम बनकर दिव्य भाव में पूर्णतया अचल हो आनन्दासन पर बैठ गया ! वीरभाव की यही आन्तिम साधना 尾 । " तन्त्रोक्त साधना करते समय सदैव मेरे मन में स्त्री जाति के प्रति

मातृभाव वास करता था। उसी तरह कुछ साधनाओं में मय ग्रहण करने की आवश्यता हुई पर मैंने कभी मय का स्पर्श तक नहीं किया। मख के केवल नाम से या गन्ध से मेरे मन में जगत्कारण ईश्वर का स्मरण हो आता था और मुझे एकदम समाधि लग जाती थी। श्रीरामकृष्ण कहते थे "मुझे साधनाकाल में किसी भी साधना के लिए तीन दिन से अधिक समय नहीं लगा। मैं किसी भी साधना का प्रारम्भ करके उसका फल प्राप्त होने तक व्याकुल अन्तःकरण से हठपूर्वक श्री जगन्माता के पास बैठ जाता था। फलतः तीन दिन के भीतर ही काम हो जाता था। थे

दक्षिणेश्वर में एक दिन स्त्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभाव रखने की बात बताते हुए श्रीरामकृष्ण ने हमें गणेशजी की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, "बचपन में एक दिन एक बिल्ली गणेशजी के सामने आ गई। उन्होंने लड़कपन के स्वभाववश उसे बहुत पीटा, यहाँ तक कि बेचारी के शरीर से रक्त निकल आया! वह बिल्ली किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी। उसके चले जाने के बाद गणेशजी अपनी माता के पास पहुँचे और वहाँ देखते हैं तो उनकी माता के शरीर पर जगह जगह मार के निशान पड़े हुए हैं! यह देखकर उन्हें अत्यन्त भय और दुःख हुआ और जब इसका कारण पूछा तो माता खिन्न होकर बोली, 'बटा, यह सब तेरा ही पराक्रम तो है।' इतना सुनते ही मातृभक्त गणेशजी को बढ़ा अचरण हुआ और दुःखित हो आँसों से आँसू बहाते हुए बोले, 'माता! मैंने तुझे कब मारा? तू योही कुछ का कुछ कह देती है।' इस पर पार्वतीजि बोकी;

आज तुने किसी जीव को पौटा या नहीं, ठीक ठीक याद कर। मणेश्चजी बोले, 'हाँ, उस समय एक बिल्ली को मारा था।' गणेशजी ने समझा कि बिल्ली के मालिक ने हमारी माता को मारा है और फिर वे रोने छगे। तब पार्वतीजी ने गणेशजी को छाती से छगा लिया और कहा, 'बेटा! रोओ मत । स्वयं मुझको किसी ने प्रत्यक्ष नहीं मारा है, पर वह बिल्ली भी तो मेरा ही स्वरूप हैं? इसी कारण मार के निशान नेरे शरीर पर भी दिखाई दे रहे हैं।पर यह बात तुझे मालूम न थी इसलिए इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है। जा, चुप हो जा, रो मत; पर अब इतना ध्यान रख कि संसार में जितने भी स्त्री रूप हैं वे सब मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं, और जितने पुरुष रूप हैं वे सब तेरे पिता के अंश से उत्पन्न हैं। ारीव और शक्ति के भिवाय इस संसार में अन्य कुछ नहीं है।' श्री गणेशजी ने अपनी माता के वाक्य को पूर्णतः ध्यान में रखा। इसी से विवाह का समय आने पर उन्होंने किसी स्त्री से विवाह करना माता से ही विवाह करने के समान मानकर, अपना विवाह करना ही अस्वीकार कर दिया।"

स्त्री जाति के प्रांति श्री गणेशजी के इस प्रकार के मातृभाव कीं चर्चा करते हुए श्रीरामकृष्ण बोले, "स्त्री जाति के प्रांति यहीं भाव मेरा भी हैं। मेंने अपनी स्वयं की पत्नी में भी प्रत्यक्ष श्री जगद्म्बा का मातृ स्वरूप देखकर उसकी पूजा की।"

स्त्री जाति के प्रति मन में सतत मातृभाव रखते हुए तंत्रोक्त वीर-भाव की साधना किसी साधक ने कभी की हो यह हमने नहीं सुना है।

वीरभाव का आश्रय होने वाले साधक आज तक साधनाकाल में स्त्री का ग्रहण करते ही आये हैं। वीर मत के आश्रयी सभी साधकों को स्त्री ग्रहण करते देख लोगों की यह दृढ़ धारणा हो गई है कि वैसा किए विना शायद उन साधनाओं में सिद्धिया जगदम्बा की कृपा प्राप्त करना असम्भव है। इसी श्रम के कारण तंत्रशास्त्र के विषय में भी लोगों की धारणा श्रमपूर्ण हो गई है। पर इस प्रकार स्त्री जाति के प्रति मन में सदा दृढ़ मातृभ व रखते हुए श्रीरामकृष्ण के द्वारा तंत्रोक्त साधना कराने में, सम्भव है श्रीजगन्माता का उद्देश यही रहा हो कि इस विषय में लोगों का श्रम दूर हो जाय।

उनकी प्रत्येक विरभाव की साधनाएँ बहुत ही अल्प समय में पूर्ण हो जाती थी। इसी से यह स्पष्ट है कि स्नी-महण इन साधनाओं का अंग नहीं। मन को वश में न रख सकने वाले साधक ही अपने मनो-दौर्बल्य के कारण वैसा किया करते हैं। साधकों दारा ऐसा किया जाने पर भी तंत्रशास्त्र ने उन्हें क्षमा ही प्रदान की है, और यह कहकर निर्भीक कर दिया है कि और पुनः पुनः प्रयत्न करने पर साधक दिव्य भाव का अधिकारी होगा। इस पर से तंत्रशास्त्र की परम कार्रणिकता मात्र दिसाई देती है। इससे यह भी दिखता है कि जो जो रूप रसादिक पदार्थ मनुष्य को मोहजाल में फँसाकर जनम-मरण के चकर में डाल देते हैं, तथा उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनने देते, उन सभी में ईश्वरमूर्ति की हढ़ धारणा साधक के मन में संयम और सतत अभ्यास के द्वारा उत्पन्न करना भी तान्त्रिक कियाओं क। उद्देश है।

तंत्रशास्त्रों ने साधकों के संयम और मनोरचना का तारतम्यात्मक विचार करके ही उनके पशु, वीर और दिव्य—तिन विभाग किए हैं और कमशः प्रथम, दितीय और तृतीय भावों के आश्रय से ईश्वरोपासना करने का उपदेश दिया है; कठोर संयम ही इन तन्त्रोक्त साधनाओं का मूल है। साधक लोग संयम से ही फल पा सकने की यथार्थता को कालकम के कारण प्रायः भूल ही गये थे और लोग ऐसे साधकों के किए हुए कुकमों का दोष तंत्रशास्त्र के ऊपर मढ़कर उस शास्त्र की निन्दा करने लगे। अतः श्रीरामकृष्ण ने स्त्री जाति के प्रति निरन्तर मातृभाव रखकर इन तन्त्रोक्त साधनाओं को किया और उनसे फल प्राप्त करके अपने उदाहरण से यथार्थ साभकों का आनिर्वचनीय उपकार कर दिया। फिर उनहोंने तन्त्रशास्त्र की प्रामाणिकता को भी सिद्ध कर दिसाया और उसकी महिमा भी बढ़ा दी।

श्रीरामकृष्ण ने तीन चार वर्ष तक तन्त्रोक्त गृह साधनाओं का यथा-विधि अनुष्ठान करते रहने पर भी हममें से किसी के पास उन साधनाओं की परम्परा का विवेचन कभी नहीं किया। तथापि उन साधनाओं के प्रति हमारा उत्साह उत्पन्न करने के लिए वे किसी किसी साधना की केवल चात किया करते थे और कभी कभी किसी साधक को कोई विशेष साधना करने के लिए कह भी देते थे।यहाँ पर यह कह देना उचित है कि श्रीरामकृष्ण द्वारा इन तन्त्रोक्त कियाओं का अनुष्ठान श्री जगनमाता ने ही कराया होगा; क्योंकि इन कियाओं के फठों का स्वयं अनुभव कर लिए विना शायद भविष्य में इन्हों के पास भिन्न भिन्न स्वभाव वाले साधकों

## श्रीरामरुष्णलीलमृत

के आने पर प्रत्येक की अवस्था के अनुकूछ उसके छिए साधनाओं का परामर्श देना उपयुक्त न होता। अस्तु—

श्रीरामकृष्ण तंत्रोक्त साधनाकाल में प्राप्त हुए दर्शनों और अनुभवों के सम्बन्ध में हम लोगों से कभी कभी कहते थे कि "तंत्रोक्त साधना करते समय मेरा स्वभाव समूल बदल गया था। मैं यह सुनकर कि कभी कभी आ जगदम्बा श्रृगाल का रूप धारण कर लेती है और यह जानकर कि कुत्ता भैरव का वाहन हैं, उस समय उनका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कर लेने पर भी मेरे मन में कभी किसी प्रकार की घृणा उत्पन्न नहीं होती थी!"

" भैंने अपनी देह, मन, प्राण-इतना ही नहीं वरन अपना सर्वस्व श्री जगदम्बा के पाद-पद्मों में अर्पण कर दिया था। इसी कारण भैं उन दिनों अपने आपको सदा भीतर बाहर प्रत्यक्ष ज्ञानाग्नि से परिवेष्टित पाता था!"

" उन दिनों कुण्डािं शिक्त जागृत होकर मस्तक की ओर जगर जाती हुई तथा मूलाधार से सहस्नार तक के सभी अधोमुख और मुकुलित कमल ऊर्ध्वमुख और उन्मीिलित होते हुए तथा उनके उन्मीिलित होने के साथ साथ नाना प्रकार के अपूर्व और अद्भुत अनुभव हृद्य में उदित होते हुए, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देते थे! कभी कभी तो ऐसा भी दिखता था। कि मेरी उम्र का एक तेजःपुंज दिन्य पुरुष सुषुम्ना नाड़ी के बीच से इन प्रत्येक कमलों के पास जा रहा है और उस कमल को अपनी जिह्ना से स्पर्श करके उसे प्रस्फुटित कर रहा है!"

एक समय स्वामी विवेकानन्द को ध्यान करने के लिए बैठते हीं अपने सामने एक प्रचण्ड ज्योतिर्मय त्रिकोण दिखने लगता था और उसके सजीव होने का भास होने लगता था ! दक्षिणेश्वर में आने पर एक दिन उन्होंने यह बात श्रीरामकृष्ण को बतलाई तब वे बोल उठे, "ठीक हैं, ठीक हैं, तुझे ब्रह्मयोनि का दर्शन हो गया। बिल्व वृक्ष के नीचे एक दिन साधना करते समय मुझे भी उसका दर्शन हुआ था और मुझे वह मानो प्रतिक्षण असंख्य ब्रह्माण्डों का श्रसव करती हुई भी दिखाई दी थी।"

उसी प्रकार वे कहते थे कि "ब्रह्माण्ड की सभी भिन्न भिन्न ध्वनियाँ एकत्र होकर जगत् में प्रतिक्षण एक प्रचण्ड प्रणवध्वनि के रूप में प्रकट हो रही हैं, यह भी मैंने प्रत्यक्ष देखा!" हममें से कोई कहते थे कि "श्रीरामकुष्ण से यह भी सुना है कि उस समय पशुपक्षी आदि मनुष्येतर सभी जीव-जंतुओं की बोली वे समझ लेते थे।" श्रीरामकुष्ण कहते थे कि "उन दिनों मुझे यह दर्शन हुआ था कि साक्षात् श्री जगदम्बा स्त्री-योनि में अधिष्ठित हैं।"

साधनाकाल के अन्त में अपने में आणिमादि अष्ट सिद्धियों के आविर्मूत होने का अनुभव श्रीरामकृष्ण को हुआ। उन्होंने जब श्री जगदम्बा से पूछा कि हृद्य के कहने से उनका प्रयोग कभी करना चाहिए या नहीं, तब उन्हें विदित हुआ। कि सिद्धियाँ विष्ठा के समान तुच्छ और त्याज्य हैं। श्रीरामकृष्ण कहते थे, "यह बात जान लेने पर सिद्धियों का केवल नाम होने से ही मेरे मन में बृणा उत्पन्न होने लगी!"

श्रीरामकृष्ण कहते थे, लगभग उसी समय मेरे मन म यह तीव उत्कण्ठा हुई कि मुझे श्री जगन्माता की मोहिनी माया का दर्शन हो। और मुझे एक दिन एक अद्भुत दर्शन प्राप्त भी हो गया। एक अत्यन्त छावण्यवती स्त्री गंगा में से प्रकृट होकर पंचवटी की ओर बहुत गम्भी-रतापूर्वक आती हुई दिखाई दी। मेरे बहुत ही समीप आ जाने पर वह मुझे गर्भवती मालूम हुई। ज्योंही वह स्त्री मेरे समीप आई त्योंही वह तुरन्त ही वहीं प्रसूत हो गयी और उसे एक अत्यन्त सुन्दर पुत्र हुआ और वह उसकी बड़े प्रेम से, बड़ी ममता के साथ अंचल के भीतर ढाँककर दूध पिलाने लगी। थोड़े ही समय में उस स्त्री का स्वरूप बदल गया। उसका मुँह बड़ा विकराल और भयंकर दिसने लगा। उसने झट एकदम उस बालक को उठाकर अपने मुख में डाल लिया और चबा चबाकर उसे निगल गई। वह पुन: उसी मार्ग से वापस जाकर गंगा जी में कूद पड़ी।

इस अद्भुत दर्शन के सिवाय उन्हें श्री जगन्माता की दिभुजा मूर्ति से छेकर दशभुजा मूर्ति तक, सब प्रकार की मूर्तियों के दर्शन उस समय प्राप्त हुए। उनमें से कोई कोई मूर्तियाँ उनसे बोछती थीं और उन्हें नाना प्रकार के उपदेश देती थीं। इन मूर्तियों में अत्यन्त विछक्षण सौन्दर्य रहता था। इन सब में श्रीराजगजेम्बरी अथवा घोड़शी मूर्ति का सौन्दर्य तो कुछ अपूर्व ही था। श्रीरामकृष्ण कहते थे—" घोड़शी अथवा त्रिपुरासुन्दरी का सौन्दर्य मुझे ऐसा अद्भुत दिख पड़ा कि उसके शरीर से रूप छावण्य मानो सचमुच ही नीचे टएक रहा हो और चारों

दिशाओं में फैल रहा हो।" इसके सिवाय उस समय अनेक भैरव, देवी देवता के दर्शन श्रीरामकृष्ण को प्राप्त हुए। इस तन्त्रसाधना के काल से श्रीरामकृष्ण को जितने नये नये दिव्य अलैकिक दर्शन और अनुभव प्राप्त हुए उन्हें वे ही जानें। दूसरों को तो उनकी कल्पना भी नहीं हो सकती।

तंत्रोक्तसाधना के समय से श्रीरामकृष्ण का सुषुम्ना द्वार पूर्ण खल गया था जिससे उन्हें बालक की सी अवस्था प्राप्त हो गई, यह हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। इस समय से उन्हें अपनी पहिनी हुई धोती और यज्ञोपवीत आदि को भी शरीर पर सदा धारण किये रहना काठिन हो गया था। उनके बिना जाने ही धोती वस्त्र आदि न जाने कब और कहाँ गिर जाते थे और इसका उन्हें ध्यान भी नहीं रहता था ! मन सदा श्रीजगदम्बा के पादपग्नों में तल्लीन रहने के कारण जब शरीर की ही सुध नहीं रहती थी, तब धोती जनेऊ आंदि का क्या ठिकाना ? उन्होंने दूसरे परमहंसों के समान धोती त्यामकर जान बूझकर नम्न रहने का अभ्यास कभी नहीं किया, यह भी हमने उन्हीं के मुँह से सुना है। वे कहते थे — "साधनाएँ समाप्त होने पर मुझ में अद्वैत बुद्धि इतनी हट हो गई थी कि जो पदार्थ मुझे बचपन से ही बिलकुल तुच्छ, अपवित्र और त्याज्य मालूम होते थे, अब उनके प्रति भी अत्यन्त पवित्रता की दृढ भावना मेरे मन में होने लगी। तुलसी और भंग एक समान प्रतीत होते थे।"

इसके सिवाय इसी समय से आगे कुछ वर्षों तक उनके शरीर की कान्ति बड़ी तेजोमयी बन गई थी। लोग इनकी ओर सदा एकटक

देसा करते थे। श्रीरामकृष्ण तो निरिममानता की मूर्ति ही थे। उन्हें इसका बढ़ा सेंद् होता था। वे अपनी दिव्य अंगकान्ति मिटाने के लिए बढ़े व्याकुल अन्तःकरण से श्री जगदम्बा से प्रार्थना करते थे— "माता, तेरा यह बाह्य रूप मुझे नहीं चाहिए, इसे तू ले जा; और मुझे आन्त-रिक आध्यात्मिक रूप का दान दे। "अपने रूप के लिए उनके मन में जो तिरस्कार भाव था, पाठकों को उसकी कुल कल्पना "मथुरानाथ और श्रीरामकृष्ण " शीर्षक प्रकरण में हो गई होगी।

इन सब तन्त्रोक्त साधनाओं के कार्य में जिस प्रकार ब्राह्मणी ने श्रीरामकृष्ण को सहायता दी, आगे चळकर उसी तरह श्रीरामकृष्ण ने भी उसे दिव्य भाव में आरूढ़ होने के कार्य में सहायता दी। ब्राह्मणी का नाम "योशेश्वरी" था। श्रीरामकृष्ण बतलाते थे कि "वह साक्षात् योगमाया का ही अवतार श्री।"

तन्त्रोक्त साधनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली दिव्य दृष्टि की सहायता से उन्हें इस समय विदित हो गया कि भविष्य में बहुत से लोग धर्म का उपदेश लेने के लिए मेरे पास आने बाले हैं। उन्होंने यह बात मथुरबाबू और हृदय को भी बतला दी थी। यह सुनकर मथुरबाबू बहे आनन्द से कहने लगे—"वाह! बाबा! तब तो बड़ा अच्छा है। हम सब मिछकर तुम्हारे साथ बड़ा आनंद करेंगे!!"

# २५-जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

## (१८६४-६५)

" फिर आने छगे रामायत पंथ के साधु ! - उत्तम उत्तम स्यागी मक्त वैरागी बाबाजी - जिस्सी से एक के पास से तो 'रामछाछा ' मेरे पास आ गया! "

" उसको (नटाधारी को) प्रत्यक्ष दिखता था कि रामछाछा नैवेद्य खा रहे हैं अथवा कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे है कि मुझे घूमने छे चछो! " और ये सब बातें मुझे भी दिखाई देती थीं!"

---श्रीरामकृष्ण

भैरवी ब्राह्मणी सन् १८६१ में दक्षिणेश्वर आई और लगभग ६ वर्ष तक उसकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण ने तन्त्रोक्त साधनाओं का यधाविधि अनुष्ठान किया। उसके बाद भी भैरवी से उन्हें वात्सल्यभाव और मधुर-भाव की साधमा के समय बहुत सहायता मिली। श्रीरामकृष्ण की

आध्यात्मिक अवस्था के विषय में पहिले से ही मथुरबाबू की उच्च धारणा थी. और तन्त्रोक्त साधनाकाल में तो उनकी आध्या-त्मिक शाक्ति के विकास को उत्तरोत्तर बढ्ते देखकर उनके आनन्द और मिक में अधिकाधिक बाढ़ आ चली थी। रानी रासमाण की मृत्यु हो जाने पर मथुरबाबू ही उनकी अपार सम्पात्त के व्यवस्थापक हुए, और वे श्रीरामक्रष्ण के साधनाकाल से जिस कार्य में हाथ लगाते थे उसमें उन्हें यश ही भिलता था। यह देखकर उनकी दृढ धारणा हो. गई। कि " मुझे जो कुछ धन, मान, यश मिलता है वह सब श्रीरामकृष्ण की क्रपा से ही है; यथार्थ में इस सारी सम्पात्त के माछिक वे ही हैं; मैं: केवल उनका मुख्त्यार हूँ। सब प्रकार से मेरी चिन्ता करने वाले और संकटों से छुड़ाने वाले वे ही हैं। वे ही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनकी निरन्तर सेवा करने के लिए ही हूँ ; उनकी साधना में उन्हें हर प्रकार की सहायता. पहुँचाना तथा उनके शरीर का संरक्षण करना ही मेरा मुख्य काम है।" मथुरबाबू की श्रीरामकुष्ण के प्रति इस प्रकार की दृढ धारणा और विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उनकी सेवा करने के सिवाय. और कुछ नहीं सूझता था। श्रीरामकुष्ण के मुँह से शब्द निकलने भर की ही देरी रहती थी कि वह कार्य तत्क्षण हो जाता था। श्रीरामकुष्ण को आनन्द देने वाला कार्य वे सदा ढ़ंढते रहते थे, और जब उससे श्रीरामकृष्ण को आनन्द प्राप्त हो जाता था, तो वे अपने को अत्यनत भाग्यवान समझते थे। सन् १७६४ में मथुरबाबू ने अन्नमेरु वत का अनुष्ठान किया था। हृद्य कहता था कि "उस समय मथुरबाब ने उत्तम उत्तम पण्डितों को बुलाकर उन्हें सोने बांदी के अलंकार, प ऋ

## जटाधारी और बात्सल्यभाव साधन

आदि दान दिये थे। उसी प्रकार एक हजार मन चावल और एक हजार मन तिल का भी दान किया। उत्तमोत्तम हिरदास और गवैयों को बुलाकर बहुत दिनों तक दक्षिणेश्वर में रातादिन कीर्तन, भजन, गायन आदि कराया। मथुरबाबू यह सब सुनने के लिए सदा स्वएं हाज़िर रहते थे। घर में कोई मंगल कार्य होता तो जैसी अवस्था बालकों की हो जाती है, वैसी ही श्रीरामकृष्ण की ऐसे समय पर हो जाती थी। उन्हें भक्तिरसपूर्ण गायन सुनने से बारम्बार भावावेश आ जाता था। जिस गवैए के गाने से श्रीरामकृष्ण आनन्दित होकर समाधि में मम्म हो जाते थे, मथुरबाबू उसी को उत्तमता की कसौटी निर्धारित करके उस गवैए को बहुमूल्यवान दुशाला, रेशमी वस्त्र और सौ सौ रुपये पुरस्कार में देते थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनके मन में श्रीरामकृष्ण के प्रति कितनी भक्ति और निष्ठा थी।

लगभग इसी समय बर्दवान के राजा के यहाँ रहने वाले प्रख्यात पण्डित पद्मलोचन के गुणों और निरिममानता की कीर्ति श्रीरामकृष्ण के कार्नों में पड़ी और वे उनसे मिलने के लिए इच्छुक हुए। मथुरबाबू अन्नमेरु वत के अनुष्ठान में पद्मलोचन को बुलवाकर उनका सम्मान करने की बड़ी अभिलाषा कर रहे थे; और श्रीरामकृष्ण के प्रति उनकी बिशेष भक्ति को जानकर तो मथुरबाबू ने उन्हें खास तौर से निमन्त्रण देने के लिए इदय को ही भेज दिया। अब तो पद्मलेचन को बहाँ आना ही पढ़ा। उनके दक्षिणेश्वर आने पर मथुरबाबू ने उनका उचित सम्मान किया। पाठकों को पद्मलोचन का और अधिक कृत्तान्त आगे मिलेगा।

तन्त्रोक्त साधना समाप्त हो जाने पर श्रीरामक्रष्ण के मन में वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा उत्पन्न हुई। ऐसी इच्छा होने के कई स्वाभाविक कारण भी थे। प्रथम यह था कि भक्तिमती भैरवी ब्राह्मणी वैष्णव तन्त्रोक्त पंच भावाश्रित साधनाओं में स्वयं पारंगत थी, और इनमें से किसी न किसी भाव में वह सदा तल्हीन रहा करती थी। नन्दरानी यशोदा के वात्सल्य भाव में यह श्रीरामकृष्ण को गोपाल जानकर उन्हें भोजन कराती थी, जिसका वृत्तान्त हम पीछे लिख ही चुके हैं। इसी-लिए उसने तन्त्रोक्त साधना समाप्त कराने के बाद वैष्णव भावों की साधना करने के लिए श्रीरामकृष्ण से आग्रह किया होगा। द्वितीय कारण यह था कि वैष्णव कुछ में जन्म होने के कारण, वैष्णव मत की साधना करने की इच्छा होना श्रीरामकुष्ण के लिए बिलकुल स्वाभाविक ही था। कामारपुक्र के पास वैष्णव मत का बहुत प्रचार होने के कारण उस मत के प्रति उन्हें बचपन से ही श्रद्धा थी। इन्हीं कारणों से तन्त्रोक्त साधनाएँ समाप्त होने पर उनका ध्यान वैष्णव-तन्त्रोक्त साधनाओं की ओर आकर्षित हुआ होगा।

साधनाकाल के दूसरे चार वर्षों में (१८५९-६२) उन्होंने वैष्णवतन्त्रोक्त शान्त, दास्य और सख्य भावों का अवलम्बन करके साध-नाएँ की थीं और उन्हें उन सभी साधनाओं में सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए अब उन्होंने शेष दो मुख्य भावों का—अर्थात् वात्सल्य और मधुर भावों की साधना प्रारम्भ की (१८६३-६६)। श्री महा-वीर के दास्य भाव का आश्रय लेकर उन्होंने श्री रामचन्द्र का दर्शन

## जटाधारी और वात्संख्यभाव साधन

पाया था और श्री जगदम्बा की सखी अथवा दासी भाव के अवलम्बन में भी उन्होंने अपना कुछ काल बिताया था।

दक्षिणेश्वर पुरी जाने के रास्ते पर होने के कारण यहाँ अनेक साधु सन्यासी, फकीर, वैरागी लोग आकर ठहरते थे और रानी रासमणि के मन्दिर का २-३ दिन आतिथ्य स्वीकार किए बिना आगे नहीं बढ़ते थे। श्रीरामक्रष्ण कभी कभी हमसे कहते थे — "केशवसेन यहाँ आने लगे तभी से यहाँ तुम्हारे जैसे 'यंग बेंगाल' समुदाय के लोगों का आना शुरू हुआ। उसके पहिले यहाँ कितने ही साधुसन्त, \* त्यागी. वैरागी, सन्यासी, बाबाजी आया जाया करते थे जिसका तुम्हें पता नहीं है। रेलगाडी शुरू होने से वे लोग अब इधर नहीं आते जाते। रेलगाडी शुरू होने के पहिले वे लोग गंगा के किनारे किनारे पैदल रास्ते से गंगासागर में स्नान करने और श्री जगनाथ जी के दर्शन के लिए जाया करते थे। रास्तें में यहाँ पर उनका विश्राम अवश्य ही होता था। कुछ साधु लोग तो यहाँ कुछ दिनों तक रह भी जाते थे। साधु लोग दिशा जंगल और अन्न-पानी के सुभीते के बिना किसी जगह विश्राम नहीं करते। दिशा-जंगल यानी शोच के लिए निर्जन स्थान, और अन-पानी यानी भिक्षा पर ही उनका निर्वाह चलने के कारण जहाँ भिक्षा मिल सके वहीं वे विश्राम करते हैं। यहाँ रासमणि के बगीचे में भिक्षा की अच्छी सविधा थी और गंगा माई की कृपा से पानी क्या, साक्षात अपूत-वारि ही

<sup>\*</sup> इसका वृत्तान्त अगले प्रकरण में मिलेगा।

## श्रीरामकृष्णस्रीसामृत

श्वा। इसके सिवाय दिशा-जंगल के लिए भी यहाँ उत्तम स्थान था। इस कारण साधु लोग यहाँ कुछ समय अवश्य ठहर जाते थे!"

" एक बार मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि यहाँ जितने साधु-सन्त आते हैं उन्हें भिक्षा के सिवाय अन्य जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो उन सब का भी यहीं प्रबन्ध कर दिया जावे, जिससे वे बिलकुल निश्चिन्त होकर सायन, भजन में मग्न रहा करें, और उन्हें देखकर हम भी आनन्दित होंगे। मन में यह बात आते ही मैंने मथुर को बताई। वह बोला, 'बस इतना ही बाबा ? उसमें रखा क्या है ? देखिए मैं अभी सब प्रबन्ध किए देता हूँ। जिसे जो देने की इच्छा हो सो देते जाइए। क ली मन्दिर के भण्डार से सभी को सीधा और लकड़ी मिलने की व्यवस्था पहिले से थी ही। इसके अतिरिक्त साधु लोगों को जिसे जो चाहिए-लोटा, कमण्डल, आसन, कम्बल, नशा तथा धूप्रपान करने के लिए भंग, गांजा, तान्त्रिक साधुओं के लिए मच आदि सभी पदार्थ देने का प्रवन्य मथुरबाबू ने कर दिया। उस समय वहाँ तान्त्रिक साधु बहुत आते थे । उनके श्रीचक्र के अनुष्ठान के छिए सभी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था में पहिले से ही कर रस्तता था। जब वे उन सब पूजाद्रव्यों से श्रीजगद्म्बा की पूजा करते थे, तब मुझे बड़ा सन्तीष होता था। श्रीचक के अनु-छान के समय कभी कभी वे मुझे भी बुठाकर है जाते थे और मद बहुण करने के लिए आगह करते थे। पर जब वे जान लेते थे कि में कभी भी मद्य प्राज्ञान नहीं कर सकता, उसके केवल नाम लेने से ही

## जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

मुझे नशा हो जाता है, तब वे आग्रह करना छोड़ देते थे। लेकिन उनके पास बैठने से मद्य ग्रहण करना आवश्यक होता था, इसलिए मैं अपने मस्तक पर उसका टीका लगा लेता था, उसे सूँघ लेता था, या अधिक से आधिक एक आध बूँन्द उंगली से लेकर अपने मुख में डाल लेता था! उनमें से कुछ साधु मद्यपान करके ईश्वर—चिन्तन में तन्मय हो जाते थे, परन्तु बहुत से बेहिसाब प्याले पर प्याले चढ़ाकर मतवाले बन जाते थे। एक दिन तो मैंने इसका अतिरेक होते देख नशे के सब पदार्थ देना ही बन्द कर दिया।"

"बहुधा एक समय में एक ही प्रकार के साधुओं का आगमन हुआ करता था। एक समय कुछ सन्यासी ऐसे आए जो परमहंस साधु थे। ये केवल पेट भरने वाले या पाखण्डी वैरागी नहीं थे। बालेक ये लोग सच्चे सन्यासी परमहंस थे। (अपने कमरे की ओर उंगली दिखा-कर) उस कमरे में उनका लगातार आना-जाना जारी रहता था। प्रत्येक समय 'आस्त', 'भाति', 'प्रिय' की व्याख्या तथा वेदान्त की ही चर्चा चला करती थी। रात दिन वेदान्त, वेदान्त और वेदान्त, इसके सिवाय अन्य कुछ नहीं! उस समय मुझे रक्त आमांश का रोग हो गया था। हाथ का लोटा अलग रखने का भी अवकाश नहीं मिलता था! कमरे के एक कोने में हृदय ने मेरे लिए एक घमेला रख दिया था। इधर यह भोग भी गना और उधर उनके विचार सुनना दोनों काम चलते रहते थे। जब कोई प्रश्न उनके वादिवाद से सिद्ध होने लायक नहीं रहता था, तब (अवनी ओर उंगली दिखाकर) मेरे भीतर से एक आध

सरल बात माता कहला देती थी। उसे सुनकर उनके प्रश्न का समाधान हो जाता था और उनका विवाद मिट जाता था। इस प्रकार कई दिन बीत गए। फिर आने वाले इन सन्यासी परमहंस साधुओं की संख्या कम होने लगी। उनका आना कम होने पर रामायत पन्थ के साधु आने लगे। ये साधु उत्तम त्यागी, भक्त और बैरागी बाबाजी थे। दिन पर दिन उनके जत्थे के जत्थे आने लगे। अहाहा! उनकी भक्ति, विश्वास और निष्ठा कितनी छन्न श्रेणी की थी! उनमें से एक के पास से तो रामलाला मेरे पास आ गए।"

जिस रामावत पन्थी साधु के पास से रामालाला श्रीरामकृष्ण को मिले उनका नाम जटाधारी था। श्री रामचन्द्र पर उनका जो अद्भुत अनुराग और प्रेम था उसका ज़िक श्रीरामकृष्ण बारम्बार करते थे। श्री रामचन्द्र की बालमूर्ति उन्हें अत्यन्त प्रिय थी। उस मूर्ति की बहुत दिनों तक भक्तियुक्त अन्तःकरण से पूजा करने के कारण उनका मन अनिरन्तर श्री रामचन्द्र के चरणों में तन्मय रहा करता था। श्री रामचन्द्र जी की ज्योतिर्मयी बालमूर्ति उनके सम्मुख सचमुच प्रकट होकर उनकी पूजा प्रहण करती हुई, उन्हें दक्षिणेश्वर आने के पूर्व से ही दर्शन दिया करती थी। प्रारम्भ में ऐसा दर्शन उनहें सद्दा प्राप्त नहीं होता था; परन्तु उनकी भक्ति-विश्वास ज्यों ज्यों बढ़ती गई, त्यों त्यों यह दर्शन भी उन्हें बारम्बार प्राप्त होने लगा। उन्हें यह दिखने लगा था कि श्री रामचन्द्र जी की बालमूर्ति सद्दा सर्वकाल अपने साथ रहा करती है! अतः उनका चित्त अन्य विषयों की ओर बिलकुल नहीं जाता था।

## जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

जटाधारी को जिस प्रतिमा की सेवा से यह दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ था, वे उसी बाल रामचन्द्र की :रामलाला नामक मूर्ति को साथ लेकर सदैव आनन्द में तल्लीन रहते हुए अनेक तीर्थ-पर्यटन करते करते दक्षिणेश्वर आ पहुँचे।

रामलाला की सेवा में सदा तन्मय रहने वाले जटाधारी ने श्री रामचन्द्र जी की बालमूर्ति के अपने दर्शन की बात कभी किसी से प्रकट नहीं की थी। लोगों को तो केवल इतना ही दिखाई देता था कि वे सदा श्री रामचन्द्र की एक बालमूर्ति की अत्यन्त अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा करने में निमम रहते हैं। परन्तु भावराज्य के अदितिय अधिश्वर श्रीरामकृष्ण ने जटाधारी के साथ प्रथम भेंट मात्र से उनके गूढ़ रहस्य को जान लिया। इसी कारण उनके प्रति उनके मन में विशेष श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उन्होंने उनके लिए आवश्यक वस्तुओं का उचित प्रबंध भी कर दिया। वे हर रोज जटाधारी के पास बहुत समय तक बैठकर उनकी पूजा-विधि को ध्यानपूर्वक देखा करते थे। इस तरह जटाधारी बाबाजी के प्रति श्रीरामकृष्ण की श्रद्धा दिनों दिन अधिकाधिक बढ़ने लगी।

हम कह आए हैं कि इस समय श्रीरामकृष्ण श्री जगदम्बा की ससी या दासी के भाव में ही लीन रहते थे। श्री जगदम्बा के लिए पुष्पों की सुन्दर सुन्दर मालाएँ गूँथना, उनको पंसे से हबा करना, मथुरबाबू से नए नए आभूषण बनवाकर उनको पहिनाना और स्वयं स्त्री वेष धारण करके उन्हें गाना सुनाने आदि में वे सदा भूछे रहते थे। ऐसे समय में जटाधारी का आगमन दक्षिणेश्वर

में हुआ था। उनके (श्रीरामकृष्ण के) मन में श्री रामचन्द्र जी के प्रति प्रीति और भिक्त जागृत हो उठी। उन्हें प्रथम जो श्री रामचन्द्र जी का दर्शन हुआ था वह उनकी बालमिति का ही था, यदि पूर्वोक्त प्रकृति भाव की प्रबलता से इस दिव्य बालक के प्रति उनके मन में वात्सल्यभाव ही उत्पन्न हो गया तो यह स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार माता के हृद्य में अपने बालक के प्रति एक अपूर्व प्रेमभाव का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का भाव उस बालमूर्ति के प्रति श्रीरामकृष्ण के हृदय में उत्पन्न हुआ। अब तो उन्हें सदैव रामलाला की संगत में रहते हुए समय आदि का भी ध्यान नहीं रहता था।

श्रीरामकृष्ण के मन की रचना बड़ी विचित्र थी। उन्हें कोई काम अधूरा करना बिलकुल पसन्द महीं था। जैसा उनका यह स्वभाव सभी सांसारिक व्यवहारों में दिखाई देता था, वैसा ही वह आध्यात्मिक विषयों में भी था। यदि उन्हें एक बार कोई भाव स्वाभाविक प्रेरणा से मन में उत्पन्न हुआ जान पड़ता तो वे उसमें इतने तल्लीन हो जाते थे कि उसे उसकी चरम सीमा तक पहुँचाकर ही वे शान्त होते। शायद कोई इस पर से यह कहे कि "एसा होना क्या अच्छा है ? मन में एक बार विचार उत्पन्न होते ही, क्या उसी के अनुसार पुतली के समान नाचने से मनुष्य का कल्याण होना कभी संमव है ? मनुष्य के मन में मले और बुरे दोनों तरह के विचार आया ही करते हैं। तब क्या उसे दोनों प्रकार के विचारों के अनुसार बरतना ही चाहिए ? एक श्रीरामकृष्ण के मन में कुविचार आना मले ही सम्भव न हो, पर सभी मनुष्य तो श्रीराम-

## जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

कृष्ण नहीं हैं। तब उनका क्या होगा ? क्या उन्हें अपने मन को संयम इ रा वहा में रखकर अपने बुरे विचारों को रोकना नहीं चाहिए ? "

इस बात का बाह्यरूप याकिसंगत भले ही दिखे, पर हमें भी उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है। काम-कांचन सक्त, भोग लोलूप मनुष्यों को अपना आत्म-विश्वास बहुत अधिक न रखकर उन्हें संयम आदि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। परन्तु शास्त्रों का कहना है कि कुछ साधकों को तो संयम का अभ्यास बिलकुल श्वासे च्छ्रास के समान सहज ही हो जाता है; इससे उनका मन विषय-लिप्सा से पूर्णतः मुक्त होकर सदा केवल अच्छे ही भावों और विचारों में रूग जाता है। श्रीरामकृष्ण कहते थे-- "जिस मनुष्य ने अपना सब भार श्री जग-दम्बा पर छोड़ दिया है, उसकी ओर कोई भी कुभाव अपनी छाया तक नहीं डाल सकता। माता उसके पैर कुमार्ग में कभी पड्ने नहीं देती ! " ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए मनुष्य का अपने प्रत्येक मनोभाव पर विश्वास रखने से कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता; वर्येकि जिस देहाभिमानविशेष्ट श्रद्ध अहंकार की प्रेरणा से हम स्वार्थपरायण बनते तथा संसार के सर्व भोग, सुख, अधिकार आदि प्राप्त करने की लालसा करते हैं, उसी अहंकार को ईश्वरेच्छा में सदा के लिए मिला देने के बाद मन में फिर स्वार्थसुस का विचार उठना ही असम्भव हो जाता है। उसकी यह दृढ़ भावना हो जाती है कि भें केवल यन्त्र हूँ और वह यन्त्र ईश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चलता रहता है। अपने मन में उत्पन्न **हुए विचार** ईश्वर की इच्छा से ही होते हैं और यही हद धारणा होने पर मनुष्य

के मन में अनिष्ट और अपवित्र भाव का उद्य भी नहीं होता और यिद् वह ऐसे मन में उदित होने वाले भावों पर अवलंबित रहकर व्यवहार करने लगे तो उसका अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। अतः श्रीराम-कृष्ण की पूर्वोक्त मनोरचना से सर्व साधारण लोगों को न सही, पर स्थार्थ-गन्ध से पूर्ण रहित साधकों के लिए तो उससे बहुत कुछ सीखना है। इस अवस्था वाले पुरुष के आहार विहार आदि सामान्य स्वार्थ-वासनाओं को शास्त्रों ने भुने हुए बीज की उपमा दी है। जैसे बीज को भूनने के बाद उसकी जीवनशक्ति का नाश हो जाता है, जिससे उस बीज से पेड़ उत्पन्न नहीं हो सकता, वैसे ही इस प्रकार के पुरुषों की सारी संसार-वासना संयम और ज्ञानाग्रि से द्रग्ध होकर उसमें से भोग— वृष्णारूपी अंकुर कदापि नहीं फूट पाता। श्रीरामकृष्ण कहते थे— "पारस के स्पर्श से लोहे की तलवार का सोना बन जाने पर उसका वह आकार मात्र कायम रहता है, पर हिंसा के काम में वह कभी नहीं आ सकती।"

उपनिषद्कार कहते हैं कि ऐसी अबस्था प्राप्त करने वाले साधक सत्य संकल्प होते हैं; उनके मन में उत्पन्न होने वाले सब संकल्प सदा सत्य ही रहते हैं। अनम्त भावमय श्रीरामकृष्ण के मन में समय समय पर उत्पन्न होने वाले भावों की हमने जितने बार परीक्षा की, उतनी बार हमें उनके वे सब भाव सत्य ही प्रतीत हुए। हमने देखा हैं कि यदि किसी के दिए हुए भोज्य पदार्थ को श्रीरामकृष्ण ग्रहण नहीं कर सकते थे, तो जाँच करने पर यही पता लगता था कि सममुच ही वह पदार्थ

#### जटाधारी और वात्सल्यमाव साधन

स्पर्शदोष से दूषित हो गया था। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ते ईश्वर की चर्चा करते समय उनका मुँह बीच में ही बन्द हो जाता था; तो जान पड़ता था कि वह व्यक्ति उस विषय का बिलकुल अनिषकारी था। अमुक व्यक्ति को इस जन्म में धर्मलाभ नहीं होगा, या कम होगा, इस बात के सम्बन्ध में उनकी धारणा हो जाने पर वह बात सत्य ही निकली है। जब किसी को देखते ही उनके मन में किसी विशिष्ट भाव का या किसी देवी देवता का स्मरण हो जाता था तब पता लगाने पर यही मालूम होता था कि वह मनुष्य उस भाव का साधक है या उस देवता का भक्त है। अपनी अन्तःस्फूर्ति में यदि। किसी व्यक्ति से वे एकाएक कोई बात कह डालते थे तो वह बात उस व्यक्ति के लिए विशेष रीति से म र्गद्शिक हो जाती थी; उतने से ही उसके जीवन की दिशा बिलकुल बदल जती थी। श्रीरामकृष्ण के बारे में ऐसी कितनी ही अनेक बातें बताई जा सकती हैं।

उन्होंने अपने कुल के इष्टदेव श्री रघुवीर की यथाविधि पूजा अर्चा स्वयं कर सकने के उद्देश से बचपन में ही राम मन्त्र ले लिया था। परन्तु अब उनके हृदय में श्री रामचन्द्र जी की बालमूर्ति के श्रांति वात्सल्य-भाव उत्पन्न हो जाने के कारण उन्हें उस मन्त्र को जटाधारी से यथाशास्त्र लेने की अत्यन्त उत्कट इच्छा हुई। यह बात जटाधारी से कहने पर उन्होंने श्रीरामकृष्ण को अपने इष्टदेव के मन्त्र की दीक्षा आनन्द से दे दी और श्रीरामकृष्ण उसी बालमूर्ति के चिन्तन में सदा तन्मय रहने लगे।

### श्रीरामरुष्णलीलामृत

श्रीरामकृष्ण कहते थे \* — "जटाघारी ब बा रामलाला की सेवा कितने ही दिनों से कर रहे थे। वे जहाँ जाते रामलाला को वहीं अपने साथ ले जाते थे, और जो भिक्षा उन्हें मिलती थी उसका नैवेच प्रथम रामलाला को अर्पण करते थे। इतना ही नहीं, उन्हें तो यह प्रत्यक्ष दिखाई देता था कि रामलाला मेरा दिया हुआ नैवेच खा रहे हैं, या कोई पदार्थ माँग रहे हैं, या कह रहे हैं कि मुझे घूमने ले चलो अथवा किसी बात के लिए हठ पकड़े बैठे हैं। जटाधारी रामलाला की सेवा में ही सदा निमम्न रहकर उसी में आनंदित रहते तथा उसी में अपनी देह की स्मृति भी भूले रहते थे। रामलाला यह सब कर्य करते हुए मुझे भी दिखते थे; इसीलिए तो में भी उन्हीं बाबाजी के निकट रात दिन बैठकर रामलाला की लीका देखता रहता था।"

" जैसे जैसे दिन बीतने लगे, वैसे वैसे रामलाला की प्रीति भी मुझ पर बढ़ने लगी! जब तक मैं बाबाजी के पास बैठा रहता था तब तक रामलाला भी वहाँ अच्छा रहता था; बढ़े उत्साह से खेलता था, मज़ा करता था और ज्योंही मैं बहाँ से उठकर अपने कमरे की ओर आने लगता था त्योंही रामलाला भी मेरे पीछे दौड़ने लग जाता था। मैं कितना ही कहता कि मेरे पीछे पीछे मत आओ पर सुनता कौन था? पहले तो मुझे यही मालूम हुआ यह सब मेरे ही मस्तिष्क का अम है, अन्यथा यह तो ठहरा बाबानी के नित्य पूजा का देवता। और फिर बाबाजी का

<sup>\*</sup> रामलाला के ये वृत्तान्त श्रीरामरूण्ण ने भिन्न भिन्न समय पर बतलाए हैं। तथापि विषय की दृष्टि से वे सभी वृत्तान्त यहाँ एक साथ दिये जाते हैं।

# जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

उस पर अग ध प्रेम है इतना होते हुए भी यह बाबाजी को छोड़कर मेरे पास आता है-यह कैसी बात है! रामठाठा तो कभी मेरे आगे आगे कभी मेरे पीछे पीछे नाचता नाचता मेरे साथ आता हुआ मुझे दिसता था और ठीक उसी प्रकार दिसता था जैसे तुम सब लोग अभी इस समय मुझे दिखाई दे रहे हो। किसी समय वह गोदी में बैठने का ही इंड पकड़ लेता था। कभी उसे गोदी में ही बैंडाल लो तो फिर नीचे उतरने की जल्दी पड जाती थी। कुछ भी करो गोदी में .ठहरता हो नहीं था। ज्योंही नीचे उतरा कि पहुँचा धूप में खेळने! चला काँटे-झाड़ी में फूछ तोड़ने , तो कभी गंगा जी में जाकर ड़बकी ही छगा रहा है; इस तरह सारे खेळ हो रहे हैं। उससे कितना ही कहा जाय-वंडा, धूप में मत रहें, पैर में फलोले आ जावेंगे; पानी में मत खेली सर्दी हो जायगी। 'पर ये सब बातें सुनता कौन था! वह तो ऐसा बन जाता था कि मानो में किसी इसरे से कह रहा हूँ। अधिक से अधिक एक आभ वार अषने कमलवत् सुन्दर नेत्रों से मेरी ओर एकटक निहार-कर जोर से हँस पडता था!--पर उसका उपद्रव जारी ही रहता था। तब मुझे क्रोध हो आता था और मैं कहता था, 'अच्छा ठहर! अभी में तुझको पकड़कर ऐसी मार मारता हूँ कि अच्छी तरह बाद रहेगी। बह कहता हुआ में उसको धूप में से —या कमी पानी में से खींच इर बर के आता था, और कुछ खेलने की चीज़ देकर घर ही में बैठालकर रसता था! परन्तु फिर भी क्या? उसके उपदव जारी ही रहते थे। तब मैं एक दो चपत मार भी देता था! इस ताह जब मार पड़ जाबी ची, तब उसकी आँसें डबडवा जाती थीं और अत्यन्त करण मुद्रा

# भीरामकृष्णलीलामृत

से वह मेरे मुँह की ओर ताकने लगता था। उसका वह दयनीय चेहरा देसकर मेरे मन में बढ़ा दुःस होता था, तब मैं उसे गोदी में लेकर पुचकारता, उसका दिल बहलाता और उसे चुप कराता था।"

"एक दिन मैं स्नाम करने जा रहा था, कि इसने भी मेरे साथा खरने का हठ पकड़ा। मैं भी उसे साथ छ चला। तब फिर नदी पर उसने क्या किया? जो वह एक बार नदी में कूदा फिर बाहर अता ही नहीं था। मैंने न जाने कितनी बार कहा, पर उसका कुछ असर ही न हुआ। उसका डुबकी लगाना जारी ही था। तब मुझे गुस्सा आ गया, और मैं भी नदी में उतर पड़ा और उसको पानी के भीतर दबाकर बोला, 'अब डूब कैसे डूबता है? मैं कब से मना कर रहा हूँ, तू मानता ही नहीं, कब से उधम कर रहा है।' फिर क्या कहना था? सचमुच ही उसके प्राण निकटने की नौबत आ गई, और वह चट् पानी में एकदम खड़ा हो गया और पर पटक पटककर रोने लगा। उसकी ऐसी अवस्था देखकर मेरी आँसों से आँसू बह चले और मैंने अपने मन में 'अरे अरे, मैं चाण्डाल यह क्या कर बैठा?' कहता हुआ उसको छाती. से लगा लिया और उसे नदी से लेकर घर आ गया।"

" एक दिन फिर उसके लिए मेरे मन में बद्धा दुःस हुआ और मैं बहुत रोया । उस दिन वह कुछ ऐसा ही हठ पकड़े बैठा था। मैंने उसे समझाने के लिए कुछ चिउड़ा बिना साफ़ किया हुआ ही—साने के लिए उसे दे दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देसा तो उसकी

### जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

कोमल जीम भूसी से छिल गई थी। यह देखकर मैं तो व्याकुल हो गया। मैंने उसे फिर अपनी गोद में ले लिया और गला फाड़ फाड़कर रोने लगा। 'हाय! हाय! देखो तो जिनके मुँह में कहीं पीड़ा न हो जाय इस डर से माता कौशल्या बड़ी सावधानी के साथ इनको दूध, मक्सक आदि सरस सरस पदार्थ खिलाती थीं, उन्हीं के मुँह में ऐसा कड़ा तुच्छ चिउड़ा डालते समय मुझ चाण्डाल को ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं हुई!" श्रीरामकृष्ण इस प्रकार बता रहे थे कि उनका वह शोक पुनः उमड़ पड़ा, और वे हमारे ही सामने गला फाड़कर चिठा चिठाकर इस तरह रोने लगे कि यद्यपि उनका यह दिव्य प्रेम लेश मात्र भी हमारी समझ में नहीं आया पर तो भी हमारी आँखें डबडबा गई।

हम लोग मायाबद्ध मनुष्य हैं, रामलाला की यह अद्भुत वार्ता सुनकर हम आश्चर्यचिकत और हतबुद्धि हो गए। डरते डरते रामलाला की ओर छिपी नजर से देखने लगे कि हमें भी कहीं श्रीरामकृष्ण के जैसा कुछ दिख जाय! पर कुछ भी नहीं दिखा! और कुछ दिखे भी कैसे? रामलाला पर श्रीरामकृष्ण का जो प्रेम था उसका शतांश भी हम में कहाँ है? श्रीरामकृष्ण की भाव-तन्मयता ही हमारे पास कहाँ है जिससे हम इन चर्म चश्चश्रों द्वारा रामलाला की सजीव मूर्ति देख सके। हमें तो उसमें मूर्ति के सिवाय और कुछ नहीं दिखता। पर मन में आता है कि क्या श्रीरामकृष्ण जैसा कहते हैं वैसा सचमुच हुआ होगा? संसार के सभी विषयों में हमारी यही स्थिति रहा करती है; संशय पिशाच सदा हमारी गर्दन पर सवार रहता है, अविश्वास सागर में हम सद्धा

गोते लगाया करते हैं। देखिए न, ब्रह्मज्ञ ऋषियों का वाक्य है-" सर्व साल्वदं ब्रह्म, नेह नानास्ति विंचन—।" जगत् में एक साचिदा-बन्द ब्रह्मवस्तु को छोड़कर दूसरा कुछ नहीं है-जगत् में दिखने वाले " नाना " पदार्थों और " नाना " व्यक्तियों में से एक भी वास्तव में सत्य नहीं है। हम मन में कहने लगे—" शायद ऐसा ही हो!" और संसार की ओर बड़ी कड़ी हाड़ि से हम देखने क्रगे पर " एकमेवाद्वितीयम्" ब्रह्मवस्त का हमें नाम को भी पता नहीं लगा। हमें तो दिखा केवल मिट्टी-पत्थर, लोहा-लकड़ी, घर-दार, मनुष्य, जानवर तथा तरह तरह के रंग बिरंगे पदार्थ ! इन सब को देखकर हमें ऐसा लगने लगा कि कहीं क्तिषयों के मस्तिष्क में तो विकार नहीं हो गया था? अन्यथा यह ऊटपटांग सिद्धान्त उन्होंने कैसे बता दिया? पर ऋषियों का पुनः कहना है कि " भाइयो ! वैसा नहीं है, पहिले तुम काया, वचन, मन से संयम और पवित्रता का अभ्यास करो, अपने चित्त को स्थिर करो, तभी तम्हें हमारा कथन ठीक ठीक समझ में आवेगा और तुम्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव भी होगा कि यह जगत् केवल तुम्हारी आन्तरिक कल्पना का बाह्य प्रकाश मात्र हैं। तुम्हारे भीतर अनेकता है, इसीलिए बाहर भी 'अनेकता 'ही दिसाई देती हैं।" हम कहते हैं, "ऋषियों! इस पेर की चिन्ता और इन्द्रियों की झंझट के सामने हमें यह सब करने की फुरसत कहाँ हैं ? " अथवा हम यह कहते हैं कि " ऋषियों ! आप उस बह्मवस्तु को देखने के लिए हम से जो जो उपाय करने को कहते हैं. वे कछ दो चार दिन, वर्ष दो वर्ष में तो हो नहीं सकते, सारा जीवन भी श्रायद् उसके हिए काफ़ी न हो। आपकी बात मानकर हम इसके

### जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

पीछे लग गये और मान छीजिए, हमें आपकी वह ब्रह्मवस्तु दिसाई नहीं दी और आपका वह अनन्त आनन्दलाभ और शान्ति आदि की बाते कविकल्पना ही निकलीं, तब तो हमारा न यह पूरा हुआ न वही और फिर कहीं हमारी त्रिशंकुवत करुणाजनक स्थिति न हो जाए! क्षणमंगुर हो, या और कुछ हो, इस पृथ्वी के सुस से हम हाथ धो बैठेंगे और आपका वह अनन्त सुस्त भी हमारे हाथ नहीं लगेगा! अतएव ऋषियों, बस कीजिए आप ही अपने अनन्त सुस्त का स्वाद खुशी से लेते रहिए, आपका सुस्त आप ही को फले। हमें तो अपने इन्हीं रूपरसादिक विषयों से जो कुछ थोड़ा बहुत मिल सकता है, वहीं बस है। व्यर्थ ही हजारों युक्तियाँ, तर्क और विचारों के झंझट में हमें डालकर नाहक मत भटकाइए। हमारे इस कुस्त को व्यर्थ ही मिट्टी में मत मिलाइए।"

अब इस ब्रह्मज्ञान की बात को छोड़िये। पर क्या अन्य बातों में— सांस रिक बातों में ही हमारा मन सर्वथा संशयहीन रहता है? आप्त वाक्यों पर पूर्ण विश्वास रसकर—चाहे जैसा प्रसंग आवे—उसी के अनुसार आचरण करने का धेर्य कितने लोगों में दिखाई देता है? यदि हम में विश्वास और श्रद्धा का बल नहीं है तथा हाथ में लिए हुए कार्य को अन्त तक पहुँचाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करने की तत्परता भी नहीं है, तो सांसारिक विषयों में भी हमें सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? अस्तु—

रामलाला की इस प्रकार की अद्भुत कथा कहते-कहते श्रीरामकुष्ण बोले--- " आगे चलकर ऐसा होने लगा कि बाबाजी नैवेद्य तैयार करके कितनी देर से राह देख रहे हैं पर रामलाला का कहीं पता ही नहीं है। इससे उन्हें बहुत बुरा लगता है और वे उन्हें दूँद्ते-दूँद्ते यहाँ आकर देखते हैं, तो रामलाला घर में आनन्द से खेल रहे हैं। तब वे अभिमान के साथ उन्हें बहुत उलहना देते थे। वे कहते थे—" में कब से नैवेच मैंयार करके तुझे खिलाने के लिए तेरी राह देख रहा हूँ, और तू यहाँ आनन्द से खेल रहा है ? तेरी यही कुटेंव पड़ गई है, जो मन आता है वही करता है। द्या, ममता ते। तुझ में कुछ है ही नहीं। माँ बाप को छोडकर बन को चला गया। बाप बेचारा तेरे नाम से आँसू बहाता बहाता मर गया, पर तू इतने पर भी नहीं लौटा और उसे तूने दर्शन तक नहीं दिए!" इसी तरह बाबाजी उन्हें बहुत झिड़कते थे और फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें सींचते हुए हे जाते थे और भोजन कराते थे! इसी तरह बहुत समय तक चला। बाबाजी यहाँ बहुत दिनों तक रम गये थे क्योंकि रामलाला मुझे छोड़कर जाते ही नहीं थे और बाबाजी से भी रामलाला को यहीं छोड़कर जाते नहीं बनता था।"

"आगे चलकर एक दिन बाबाजी मेरे पास आये और अश्रु-पूर्ण नेत्रों से मेरी ओर देखकर बोले—'रामलाला ने मेरी इच्छानुसार दर्शन देकर आज मेरे चित्त की व्याकुलता शान्त कर दी। अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं है और न मुझे कोई दु:ख ही है। उसकी इच्छा तुमको छोड़कर मेरे साथ जाने की नहीं है। तुम्हारे पास वह आनन्द

#### जटाधारी और वात्सल्यभाव साधन

से रहता है और खेलता है, यही देखकर मे आनन्द मानूँगा। बस में चाहता हूँ कि वह जहाँ भी रहे, आनन्द से रहे! इसलिए अब उसे तुम्हारे पास छोड़कर मैं कहीं और जाने में कोई हर्ज नहीं समझता। वह तुम्हारे पास सुखी है, यही ध्यान करता हुआ में आनन्द से दिन विताऊँगा!' जब से बाबाजी ऐसा कहकर रामलाला को मुझे सौंपकर यहाँ से दूसरी ओर चले गए हैं तब से रामलाला यहीं हैं।"

रामायत पन्थी साधुओं से श्रीरामकृष्ण ने बहुत से पद सीखे थे। वे किसी किसी पद को बाद में कभी कभी गाया भी करते थे।

# २६-भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मले।चन और

# नारायण शास्त्री

पिछले प्रकरण में बता ही चुके हैं कि जब श्रीरामकृष्ण अपनी साधना में मग्न रहते थे उस समय भिन्न भिन्न पन्थों के साधुसन्तों का दक्षिणेश्वर में आना प्रारम्भ हुआ था। इतना ही नहीं, वे जिस भाव की साधना में लगते थे, उसी भाव के साधकों का दक्षिणेश्वर में तांता लग जाता था। जब उन्होंने श्री रामचन्द्र की उपासना करके उनका दर्शन प्राप्त कर लिया, तभी रामायत पन्थ के साधु आने लगे। वैष्णव तन्त्रोक्त साधना में उन्होंने सिद्धि प्राप्त की कि तुरन्त ही उस भाव के यथार्थ साधक उनके पास आने लगे। जब उन्हें वेदान्तोक्त अद्दैतज्ञान की चरम सीमा निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो गई, तभी ऐसा दिसता है, कि वेदान्त सम्प्रदाय के साधक आने लगे।

इस प्रकार भिन्न भिन्न सम्प्रदाय के साधकों के उसी उसी समय पर आने में एक विशेष गूढ़ अर्थ दिखता है। श्रीरामकृष्ण कहते थे — "फूल के खिलने पर भ्रमर उसके पास चारों ओर से स्वयं दौड़कर आते हैं।"

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पन्नलोचन और नारायण शास्त्री

स्वयं श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में भी यह नियम सत्य होते दिखाई पढ़ता है। कोई अवतारी महापुरुष किसी विशेष प्रकार के सत्य का अनुभव प्राप्त करके सिद्ध हो जाता है, तब उस अनुभव को छेने के छिए यथार्थ जिज्ञासु साधक उसके पास आप ही आप आने छगते हैं। यह बात प्रत्येक धर्म के इतिहास में दिखाई देती हैं। वर्तमान युग के अनन्त भावमय अवतार श्रीरामकृष्ण जब हर एक पन्य की प्रत्येक साधना का स्वयं अनुभव छेकर उनमें जैसे जैसे ।सिद्ध होते जाते थे, वैसे वैसे उन मार्गों के साधक उनके अनुभव का छाभ उठाने के छिए किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे।

इन भिन्न भिन्न पन्थों को साधते समय श्रीरामकुष्ण उनमें ऐसे तन्मय हो जाते शे कि उस समय उस साधना को छोड़ अन्य कोई भी बात उनके मन में नहीं आती थी। साधारणतः लोग उनकी इस असम्बद्धता (ग्रहण करने और छोड़ने) का अर्थ न समझने के कारण तथा उनकी उच्च आध्यात्मिक अवस्था को समझने योग्य ज्ञान के अभाव के कारण उन्हें पागल कहा करते थे। पर बाद में लोग इस विलक्षण पागल की अलीकिक शाक्ति के विकास को जैसे जैसे जानने लगे, उनके मत में भी वैसे वैसे पारिवर्तन होने लगा। तथापि कोई कोई उन्हें पागल ही उमझते थे।

बाह्मसमाज के एक आचार्य परम पूज्य शिवनाथ शास्त्री ने हम में से किसी किसी के पास यह कहा था कि श्रीरामकृष्ण की भाव-

# भीरामरुष्णलीलामृत

समाधि यथार्थ में कोई स्नायु-विकार-जन्य रोग है और ऐसे रोग वाले मनुष्य को जिस तरह समय समय पर मूर्जा आया करती है, वैसा ही श्रीरामकृष्ण को भी होता है! यह बात श्रीरामकृष्ण के कान तक पहुँची। शिवनाथ शास्त्री श्रीरामकृष्ण के पास बहुत दिनों से आ रहे थे। एक दिन जब वे दक्षिणेश्वर आए हुए थे, तब उनसे श्रीरामकृष्ण बोल उठे, "क्यों जी शिवनाथ ? भेंने सुना है कि आप इसे रोग मानते हैं; और कहते हैं कि इस रोग के ही कारण मुझे मूर्जा आ जाया करती हैं। तो क्या नमक—तेल—लकड़ी, मिट्टी—पत्थर, रुपया—पैसा, धन—सम्पत्ति आदि जड़ वस्तुओं का ही रात दिन चिन्तन करते करते आपका दिमाग ठिक रहता है ? और जिसकी शिक से यह सारा जगत् चैतन्यमय हो रहा है उसका चिन्तन नित्य करने से मुझे रोग हो गया तथा मेरा दिमाग बिगड़ गया—मेरा माथा फिर गया है ? यह कहाँ की बुद्धिमानी है आपकी ?" इतना सुनकर शिवनाथ बाबू निरुत्तर हो गये।

"दिव्योनमाद" "ज्ञानोनमाद" आदि शब्दों का प्रयोग श्रीरामकुष्ण की बातचीत में नित्य हुआ करता था। वे सभी से कहा करते थे
कि "मेरे जीवन में बारह वर्ष तक एक ईश्वरानुराग का प्रचण्ड
तूफान उमड़ा हुआ था। आँधी से जिस प्रकार दशों दिशाओं में भूछि
भर जाती है, और फिर पेड़ों तक को नहीं पहचान सकते, इतना ही
नहीं उन्हें उस समय देख भी नहीं सकते—ठीक वही अवस्था मेरी थी।
भला-बुरा, निन्दा-स्तुति, शुचि-अशुचि, ये सारे भेदभाव नष्ट हो चुके
थे! मन में रातदिन एक यही धुन समाई थी कि 'ईश्वर मारि कैसे

# भिन्न भिन्न साधुसम्बदाय, पद्मकोचन और नारायण द्यास्त्री हो ? ' रातादिन केवल उसी के लिए यत्न जारी था। इससे लोग कहते

हा ! 'रातादन कवल उसा के लिए यत्न जारा था । इससे लाग कहते थे—'यह पागल हो गया है ! '

इसी तरह दूसरे समय बात निकलने पर श्रीरामकृष्ण ने स्वामी विवेकानन्द से कहा—" बचा! ऐसा समझ कि किसी कोठरी में एक चोर बैठा हुआ है और उसी के पास की कोठरी में एक सन्दूक में सोने की ईट रखी हुई है, इस बात को चोर जानता है। तब क्या वह चेर वहाँ सुखपूर्वक बैठ सकेगा? उस सोने की ईट पर हाथ मारने के लिए वह चोर जिस तरह अधीर या व्याकुल हो जावेगा और मौका पड़ने पर अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए आगा पीछा नहीं करेगा ठीक वही स्थिति ईश्वर-प्राप्ति के सम्बन्ध में मेरी उस समय हो गई थी।"

श्रीरामकृष्ण की विशिष्ट साधनाओं के करते समय दक्षिणेश्वर में जिस जिस पन्थ के जो साधुसन्त और साधक आये थे, उनमें से किसी किसी की बातें वे हम लोगों को बताया करते थे। वे कहते थे—"एक बार एक साधु आया। उसका मुखमण्डल अत्यन्त तेजःपुंज दिखता था। वह केवल एक ही स्थान में बैठता था और लगातार हँसता रहता था! केवल प्रातःकाल एकबार और सायंकाल एकबार घर से बाहर निकलता था, और पेड़, आकाश, गंगा, मन्दिर की ओर अच्छी तरह निहारकर देसता था और आनन्द में मग्न होकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर नाक्सा था! कभी हँसते हँसते इघर उघर लोटने लगता था और

कहता था, 'अहाहा ! कैसी माया है ! कैसा प्रपंच रचा है !' यही उसकी उपासना थी ! उसे आनन्द लाभ हो चुका था।"

और एक दिन की बात है कि एक दूसरा साध आया था। उसे था ज्ञानोन्माद । दिखने में वह एक पिशाच के समान था । नंगा शरीर और सिर में धूल, नस और केश बहुत बढ़े हुए, केवल कँधे पर एक वस्र पड़ा हुआ था जैसे मृतक पर रहता है। वह काली मन्दिर के सामने आकर खडा हो गया और इस प्रकार स्तवन करने लगा कि मानो मन्दिर कम्पायमान हो रहा हो और श्री जगन्माता प्रसन्न होकर हँस रही हो । तत्पश्चात् भिसारियों को जहाँ अन बाँटा जाता है वहीं उन्हीं के साथ अन्न मिलेगा यह समझकर जा बैठा, परन्तु उसका वह ध्यान देख-कर पहरेदारों ने उसे वहाँ से मारकर भगा दिया। वहाँ से उठकर वह उस स्थान में पहुँचा, जहाँ जुड़ी पत्तरुं केंकी जाती हैं। वहाँ एक कुता पत्तरु चाट रहा था, उसके शरीर पर हाथ रखकर बोला, 'बाइ! बाह! यह क्या है भला ? तम्ही अकेल खाओ और हम लंबन करें।' ऐसा कहकर उस कृत्ते के साथ वह उन पत्तकों में से जुंउन बटोरकर खाने लगा ! वह कुता भी वहीं आनन्द से पत्तरें चाट रहा था ! वह सब दृश्य देखकर मुझे डर लगा और मैं दौड़ता हुआ जाकर हृद्य के गढ़े से लिपटकर बोला, 'हदू, क्यों रे! क्या अन्त में मेरी भी यही अवस्या होगी और मुझे भी ऐसे ही भटकमा होगा ? यह तो पागल नहीं है, इसे है जानी--म्नाद!' यह सुनकर हृद्य उसे देखने गया। उस स्√ाय वह बगीचे से चाहर जा रहा था। इन्य उसके साथ बड़ी दूर बर्क जाकर उससे बोला,

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री

'महाराज! ईश्वर-प्राप्ति केसे होगी? कोई उपाय बताइये।' प्रथम तो उसने कोई उत्तर ही नहीं दिया, पर हृदय ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह उसके पीछे ही चला जा रहा था। तब वह कुछ समय में बोल्पः इस नाली का पानी और गंगा का पानी दोनों एक समान पवित्र हैं, ऐसा ज्ञान (बोध) जिस समय होगा, उसी समय ईश्वर-प्राप्ति होगी।' वह और भी कुछ कहे इस हेतु से हृदय ने उसका बहुत पीछा किया और किर बोला, 'महाराज! मुझे अपना चेला बना लीजिये'—पर कोई उत्तर नहीं मिला। तो भी हृदय उसके साथ चला ही जाता था। यह देखकर उसने एक पत्थर उठाया और हृदय पर फेंकना चाहा। तब तो हृदय वहाँ से भागा और पिछे फिरकर देखता है तो साधु ग़ायब! इस तरह के साधु लोगों के व्यर्थ कृष्ट से डरकर ऐसे विष में रहते हैं। इस साधु की अत्यन्त उच्च परमहंस अवस्था थी।"

"एक दिन एक और साधु आय । वह रामायत पन्थी था। उसका नाम पर अत्यन्त विश्वास था। उसके पास सिर्फ़ एक छोटा और एक पोथी छोड़कर कोई दूसरा सामान नहीं था। उस पोथी पर उसकी बड़ी भाक्ति थी। वह नित्य प्रति उस बोथी की चन्दन पुष्प चढ़ाकर पूजा करता था और बीच बीच में उसे खोळकर देखता था। उससे मेरा थोड़ा परिचय हो जाने पर एक दिन मैंने उसकी पोथी देखने के लिए माँगी। नहीं नहीं करते उसने अन्त में मेरा अत्यन्त आग्रह देखकर वह पोथी मेरे हाथ में दे दी। मैंने बड़ी उत्सुकता से खोलकर देखा तो उसमें क्या मिला? भीतर लाल स्वाही से बड़े बड़े

### **भीरामकृष्णलीलामृत**

अक्षरों में केवळ 'ॐराम' ये ही अक्षर आदि से अन्त तक िसे हुए थे। वह साधु बोला—'व्यर्थ कूड़ा—कर्कट से भरे ग्रन्थों को पढ़कर क्या करना है? एक भगवान से ही तो वेद पुराणों की उत्पत्ति हुई है और वह भगवान और उसका नाम दोनों तो एक ही हैं। तो फिर चार वेद, छ: शास्त्र, अठारह पुराण में जो कुछ है वह सब उसके नाम में है ही! इसीलिए तो मैंने उसका सिर्फ नाम पकड़ रखा है।' उस साधु का नाम पर इतना अखण्ड विश्वास था।"

श्रीरामकृष्ण के पास आने वाले कितने ही साधक उनसे दीक्षा और सन्यास लेकर वापस गए। उन्हीं में से पण्डित नारायण शास्त्री भी एक थे। श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "पूर्वकाल के ब्रह्मचारियों के समान नारायण शास्त्री ने गुरु-गृह में रहकर भिन्न भिन्न शास्त्रों का अध्ययन करने में २५ वर्ष बिताए थे। उन्होंने काशी आदि कई स्थानों में भिन्न भिन्न गुरुओं के साथ रहकर षड्दर्शनों में प्रवीणता प्राप्त कर छी थी; परन्तु बंगाल के नवद्दीप के प्रसिद्ध नैयायिकों को छोड़कर अन्यत्र न्यायदर्शन का सांगोपांग अभ्यास होना असम्भव समझकर उन्होंने अपने दक्षिणेश्वर आने के पूर्व ८ वर्ष तक नवद्दीप में रहकर न्यायसास्त्र का सांगोपांग अभ्यास करके उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। वे घर जाने के पहले एक बार कलकत्ता शहर देखने की इच्छा से वहाँ होते हुए दक्षिणेश्वर आवे थे।

बंगाल में आने के पूर्व ही उनके पाण्डित्य की रूयाति चारों ओर फैल चुकी थी। एक बार जयपुर के महाराजा ने उन्हें अपनी सभा के

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदायं, पद्महोचनं और नारायण शास्त्री

पण्डित पद स्वीकार करने के लिए विनती की थी, परन्तु न्यायशास्त्र का अध्ययन शेष रहने के कारण उन्होंने महाराजा का कहना नहीं माना।"

नारायण शास्त्री अन्य साधारण पण्डितों के समान कोरे पुस्तकी पण्डित नहीं थे। शास्त्रज्ञान के साथ साथ उनके हृद्य में वैराग्य का उद्य भी हो गया था। वेदान्तशास्त्र में वे प्रवीण थे और वे यह भी जानते थे कि यह शास्त्र केवल पढ़ने का नहीं वरन अनुभव करने का है। अतः पठन पाठन हो जाने पर ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए साधना करने की व्याकुलता उनके मन में थी और घर लौटकर साधना में संलग्न होने का उनका संकल्प भी था। इस मनःस्थिति में उनका दक्षिणेश्वर में आगमन हुआ था। वहाँ उनकी श्रीरामकुष्ण से भेंट होने पर उनके प्रति नारायण शास्त्री के मन में बड़ा प्रेम उत्यन्न हो गया।

नारायण शास्त्री यशस्वी षण्डित थे, अतः दक्षिणेश्वर में उनके लिए अच्छा प्रवन्ध कर दिया गया। दक्षिणेश्वर का रम्य स्थान, फिर वहाँ खाने पीने की पूरी सुविधा और इसके सिवाय श्रीरामकृष्ण का दिव्य सत्तंग, इन सब ब तों को देखकर शास्त्री जी ने वहाँ कुछ दिन बिताने के बाद घर छौटने का विचार किया। श्रीरामकृष्ण के संग में इतना आनन्द आता था। कि उन्हें छोड़कर जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। सरल हृद्द श्रीरामकृष्ण को भी नारायण शास्त्री के सहवास

में आनन्द मालूम होता था। इस तरह ईश्वरी कथा प्रसंग में ही उन दोनों के दिन आनन्द से व्यतीत होने लगे।

वेदान्तोक्त सप्तभूमिका तथा समाधि आदि की बातें शास्त्री जी पढ़े हुए थे, परन्तु श्रीरामकृष्ण के सहवास से ये सब बातें उन्हें प्रत्यक्ष देखने को मिल गई। उन्हें यह विदित हो गया कि हम समाधि आदि शब्द केवल मुँह से कहा करते हैं, पर ये महापुरुष तो उस अवस्था का सदा सर्वकाल प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने विचार किया "ऐसे अवसर को हाथ से जाने देन। ठीक नहीं हैं। शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को समझाने वाला इनके सिवाय कोई दूसरा अधिक योग्य पुरुष कहाँ मिलेगा ? अतः चाहे जैसे हो, इनसे ब्रह्मसाक्षात्कार कर लेने का प्रयत्न करना ही चाहिए।" ऐसा सोचकर उन्होंने घर लोटने का विचार छोड़ दिया।

दिन पर दिन बीतने रूगे और श्रीरामकृष्ण की दिव्य संगति में नारायण शास्त्री के अन्तःकरण में वैराग्य और व्याकुरुता बढ़ने रूगी। अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करके सभी को चिकित कर देने का जोश और महामहोपाध्याय बनकर संसार में सब से श्लेष्ठ नाम, यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने की चाह ये सब बातें अब उन्हें तुच्छ मारूम पढ़ने रूगीं। वे अपना सब समय श्रीरामकृष्ण के सत्संग में बिताते थे, उनके श्रीमुख से निकरुने वार्ले शब्दों को एकायचित्त हो सुनते थे और मन में कहते थे—"अहाहा ! इस मनुष्य जनम में जो कुछ जानने बोग्य और समझने

# भिम्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलाचन और नारायण शास्त्री

योग्य है उस सब को समझकर और जानकर, यह महापुरुष किस प्रकार निश्चन्त होकर बैठा है! मृत्यु भी इसको नहीं डरा सकती! उपनिषद् कहते हैं कि इस प्रकार के पुरुष सिद्ध संकल्प होते हैं, उनकी कृपा होने पर मनुष्य की संसार-वासना नष्ट होकर ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो जाता है; तब फिर इन्हीं की शरण में क्यों न जायँ?"

उस समय शास्त्री जी के हृदय में जो तीव वैराग्य उत्पन्न हो गया था वह नीचे लिसी बात से मालूम हो सकता है। एक बार प्रसिद्ध किव माइकेल मधुसूदन दत्त किसी काम से दक्षिणेश्वर आए थे। वे अपने काम को समाप्त करके श्रीरामकृष्ण से मेंट करने गये। शास्त्री जी उस समय वहीं थे। शास्त्री जी ने माइकेल से खिस्तीधर्म स्वीकार करने का कारण पूछा। माइकेल बोले, "मैंने पेट के लिए ऐसा किया।" इस उत्तर को सुनकर शास्त्री जी कोध में आकर बोल उठे, "क्या? इस क्षणमंगुर संसार में पेट की सन्दक को भरने के लिए अपने स्वधर्म का त्याग किया? धिकार है ऐसे मनुष्य को! एक दिन मरना तो है ही; यदि अपने धर्म में ही रहते हुए आप मर जाते तो क्या संसार सूना हो गया होता?" माइकेल के चले जाने पर शास्त्री जी ने श्रीरामकृष्ण के कमरे के दरवाजे के पास दीवाल पर कोयले से लिस दिया "पेट के लिए स्वधर्म त्यागने वालों को धिकार है!"

शास्त्री जी के मन में वैराग्य दिनों दिन बढ़ने लगा और वे श्रीरामकृष्ण की कृपा प्राप्त करने की चिन्ता में प्रत्येक क्षण बिताने लगे। देव योग से एक दिन श्रीरामकृष्ण से उनकी भेंट एकान्त में हो गई।

इतट "मुझे सन्यास दीक्षा दीजिये" कहकर वे उनके पास घरनार देकर बैठ गए। श्रीरामकुष्ण स्वभावतः इस बात के हिए एकदम सहमतः तो नहीं हुए, परन्तु शास्त्री जी का तीव वैराग्य देखकर उन्होंने उनको सन्यास दीक्षा दे दी। शास्त्री जी ने अपनी इच्छा को पूर्ण हुई देखा अपने को घन्य माना और विशिष्ठाश्रम में जाकर तपश्चर्या करने का संकल्प कर हिया। तत्पश्चात् उन्होंने श्रीरामकुष्ण से शीघ्र विदार हेकर विशिष्ठाश्रम की ओर प्रस्थान किया। अत्यन्त कठोर तपश्चर्याः करने के कारण उनका शरीर क्षीण होकर वहीं उनका देहान्त हो गया।

किसी स्थान में यथार्थ साधु, साथक, भगवद्भक्त या कोई शास्त्रज्ञ पिण्डत के रहने का समाचार पाते ही श्रीरामकुष्ण को उमसे भेंट करने की इच्छा होती थी। उनके पास किसीभी तरह जाकर उनसे ईश्वरी चर्चा किए बिना वे नहीं रहते थे। वहाँ जाने पर वे अपना योग्य सन्मान अथवा लोगों के कुछ कहने आदि का भी कुछ भी विचार नहीं करते थे। पण्डित पद्मलोचन, स्वामी द्यानन्द सरस्वती आदि के पास तो वे ऐसे ही स्वयं चले गए थे।

पण्डित पक्षठोचन न्यायशास्त्र में अत्यन्त निपुण थे। न्यायशास्त्र का अध्ययन पूर्ण होने पर काशी में उन्होंने वदान्तशास्त्र का उत्तम अध्ययन किया और उसमें भी प्रवीणता प्राप्त की। उनकी विद्वसा की स्वाति सुनकर बरदवान के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ मुख्य सभा-पण्डित नियुक्त किया था।

# भित्र भित्र साधुसम्प्रदाय, पद्मछोचन और नारायण शास्त्री

पण्डित पद्मलोचन अत्यम्त उदार अन्तः इरण के थे। वे अपने ही मत को ठीक जानकर दूसरों के मत का तिरस्कार नहीं कर देते थे। पक्षपात उन्हें बिलकुल नापसन्द था। श्रीरामकुष्ण कहते थे---" एकबार बरद्वान की राजसभा में पण्डितों के बीच यह विवाद उप-स्थित हुआ कि 'शिव श्रेष्ठ हैं या विष्णु।' शास्त्रों से प्रनाण बताकर और शब्दों की खींचतान करके प्रत्येक व्यक्ति बाळ की खाल निकालकर अपने अपने पक्ष का समर्थन कर रहा था। परेन्तु इस तरह बहुत समय तक बड़े जोर शोर का वादविवाद चलने के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो सका। सभा में पद्मलोचन नहीं थे। आते ही वे प्रश्न को सुनकर बोले- भैंने न तो कभी शित्र को देखा है, न विष्णु को ही। तब ये श्रेष्ठ हैं या वे, यह मैं कैसे बताऊँ ? तथापि शास्त्रों के आधार से यिद् निश्चय करना है तो यही कहना होगा कि शैनशास्त्रों में शिन की और वैष्णव शास्त्रों में विष्णु को श्रेष्ठ बताया गया है। जिसका जो इष्ट हो, व**ही** उसके लिए अन्य देवताओं की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 'ऐसा कहकर पण्डित जी ने शिव और विष्णु की श्रेष्ठता बताने वाले कुछ श्लोक कहे। फिर उन्होंने शिव और विष्णु दोनों की समान श्रेष्ठता पर अपना मत प्रकट किया। पण्डित जी के सरह और स्पष्ट भाषण से विवाद मिट गया और सभी लोग उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करने लगे।"

पद्महोत्त्वन कोरे पण्डित है। नहीं थे वरन अत्यन्त सदाचारी, निष्ठावान और उदारचित्त वाले थे; साथ ही वे तपस्वी, वैराग्यवान और अगवद्भक्त भी थे। श्रीरामकृत्या ने उनके गुणों की कीर्ति सुन कर उनसे

भेंट करने के लिए जाने का निश्चय किया। मथुरबाबू ने श्रीरामकुष्णः की इच्छा देखकर उन्हें बरद्वान भेजने की तैयारी की। पर इतने ही में उन्हें पता लगा कि पिण्डत जी का स्वास्थ्य कुछ ख़राब होने के कारण, हवा बदलने के लिए और औषधोपचार के लिए, वे कलकत्ते ही में आरियादह के घाट के समीप वाले एक बगीचे में आ गए हैं और वहाँ उनका स्वास्थ्य सुधर रहा है। उन्होंने इस समाचार का ठीक पता लगाने के लिए हदर्य को भेजा। हदय ने आकर बताया कि बात सत्य हैं और श्रीरामकुष्ण के सम्बन्ध की बातें सुनकर पण्डित जी के मन में भी उनसे भेंट करने की बड़ी प्रवल इच्छा है। श्रीरामकुष्ण ने यह सुनकर उनके पास स्वयं जाने का इरादा करके दिन भी निश्चित कर लिया।

उस दिन हृदय को साथ लेकर श्रीरामकृष्ण पण्डित जी से भेंट करने चल दिये और परस्पर भेंट होने पर दोनों को बड़ा सन्तोष हुआ। पण्डित जी के गुणों की कीर्ति की यथार्थता वहाँ श्रीरामकृष्ण की दिलाई पड़ी और श्रीरामकृष्ण की उच्च आध्यात्मिकता तथा उनकी समाधि अवस्था देसकर पण्डित जी को भी उनके महापुरुषत्व का निश्चय हो गया। श्रीरामकृष्ण के मुख से जगदम्बा के एक दो गीत सुनकर पण्डित जी के नेत्र भर आये। श्रीरामकृष्ण की भावतन्मयता तथा बारम्बार उनकी बाह्य चैतन्यता का लोप होना देखकर और उनके मुँह से उस अवस्था में प्राप्त हुए उनके अनुभव को जानकर पण्डित जि

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री

तत्पश्चात् श्रीरामकृष्ण और पण्डित जी की भेंट कई बार होती रही, जिससे पण्डित जी को श्रीरामकृष्ण की अछौकिकता का अधिका-धिक पश्चिय और निश्चय उत्तरोत्तर होने लगा। अन्त में वे श्रीरामकृष्ण की भक्ति साक्षात् ईश्वर-भाव से करने लगे।

श्रीरामकृष्ण में पण्डित जी का इतना हद विश्वास हो जाने का एक कारण था। पण्डित जी वेदान्त-ज्ञान और विचार के साथ थोड़ी बहुत तांत्रिक साधनाएँ भी करते थे। उन्हें उनका थोड़ा बहुत फल भी मिल गबा था। उनकी साधना से प्रसन्न होकर उनके इष्ट देव ने उन्हें एक वर दिया था जिससे वे बड़े बड़े पण्डितों की सभा में भी सदा विजयी ही हुआ करते थे। बात यह थी कि उनके पास हर समय पानी से भरा हुआ एक लेटा और छोटा सा रूमाल रहता था। किसी भी विषय पर शास्त्रार्थ करने के पूर्व वे उस लोटे को हाथ में लेकर कुछ समय तक इधर उधर धूमते थे और उसी पानी से मुँह थोकर कुल्ला किया करते थे; फिर हाथ पर पाँछकर अपने कार्य में लगा जाते थे। जब वे इस प्रकार तैयार होकर विवाद करते, तब उन्हें पराजय करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं होता था। यह बात पण्डित जी ने किसी से कभी प्रकट नहीं की थी; और उनके इस प्रकार हाथ, पर, मुँह धोने में जो रहस्य था उसकी कल्पना भी किसी के मन में नहीं आई थी।

श्रीरामकृष्ण कहते थे कि " माता की क्रुपा से मैं इस बात को जान गया और एक दिन मैंने उनका वह छोटा और रूमाल उनके बिना

#### **भीरामकृष्णलीलामृत**

जाने छिपाकर रख दिया। उस दिन भी कोई ऐसा ही प्रश्न सामने आ गया, जिसे हरू करने के लिए पण्डित लोग जुटे थे। पाण्डित जी अपने सदा के नियम के अनुसार वहाँ भी मुँह भोने के लिए अपना लोटा ढँढ़ने लगे, परन्तु वह कहीं नहीं दिखा। इसलिए वे बिना मुँह धोये ही सभा में गये परन्तु वहाँ उस शास्त्रार्थ में उनकी बुद्धि काम नहीं कर सकी । अन्त में वे वहाँ से छोटकर अपना लोटा और रूमाल पुनः हुँढ़ने ·लगे । उन्हें जब यह पता लगा कि उस लोटे को मैंने जानबूसकर छिपा दिया है, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। मुझे प्रत्यक्ष इष्ट-देव मान-कर वे मेरी स्तुति करने लगे। " उस दिन से पण्डित जी श्रीरामकृष्ण को सक्षात ईश्वरावतार जानकर उनकी उसी प्रकार से भक्ति करने लगे। श्रीरामकृष्ण कहते थे — "पण्डित पद्मलोचन इतने भारी विद्वान होकर मेरी देवता के समान भक्ति करते थे। वे कहते थे, 'मैं सभी पण्डितों की सभा करके सब को बताता हूँ कि आप ईश्वरावतार हैं; किसी की हिम्मत हो, तो सामने आकर मेरी उक्ति का खण्डन करे। मबुरबाबू ने एक बार किसी कार्य के लिए पण्डितों की सभा बुलाई थी। पद्मलोचन थे अत्यन्त आचारवान और निर्लोभी पण्डित: उन्हें **झड़ का दान लेना मान्य नहीं था।** अतः वे कदाचित सभा में न आवें यह सोचकर, मथुरबाबू ने उनसे आने का आग्रह करने के लिए मुझ से कहा । मेरे पूछने पर उन्हें ने कहा कि 'जब आप साथ हैं तो मैं किसी भंगी के घर भी भोजन करने को तैयार हूँ ! तत्र ढीमर के यहाँ की सभा की बात ही क्या ? "

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री

अन्त में सभा हुई, परन्तु पद्मलोचन उस सभा में उपस्थित न हो सके। सभा बुलाने के पूर्व ही उनका स्वास्थ्य अधिक खराब हो गया था; इसलिए पुन: हवा बदलने के लिए उन्होंने श्रीरामकृष्ण से अत्यन्त गद्गद हृद्य होकर विदा ली। वहाँ से वे काशी गये और वहीं थोड़े दिनों में उनका देहान्त हो गया।

तत्पश्चात् कुछ समय के बाद अब कलकत्ते के भक्त लोग श्रीराम-क्रुष्ण के चरण-कमलों के आश्रय में आने लगे, तब उनमें से कई भक्ति-विशेष के कारण खुलेआम उन्हें ईश्वरावतार कहने लगे। यह बात श्रीरामक्रष्ण के कान में पहुँचते ही उन्होंने उन लोगों को ऐसा करने से मना कर दिया। परन्तु यह जानकर कि भक्ति के आवेश में ये भक्त गण मेरा कहना नहीं मानते, वे एक दिन कुद्ध होकर हम लोगों से बोले—" कोई डॉक्टरी करता है, कोई थिएटर का भैनेजर है और ऐसे लोग यहाँ आकर मुझे अवतार कहते हैं। वे समझते हैं कि मुझे अवतार कहकर वे मेरी बहुत कीर्ति बढ़ा रहे हैं और मुझे किसी बढ़े पद पर चढा रहे हैं। अक्तार किसे कहते हैं इस बात का ज्ञान उन्हें भला क्या है ? इन लोगों के आने के पूर्व नारायण शास्त्री तथा पद्मलोचन जैसे कितने धुरन्धर और दिग्गज पण्डित-कोई तीन शास्त्री का पण्डित कोई छ: का तथा जिन्होंने अपना सारा जन्म ईश्वर-चिन्तन में बिताया था-यहाँ आकर मुझे अवतार कह गये। अब मुझे औरों से अपने की अवतार कहलवाना अत्यन्त तुच्छ मालून पड़ता है, ये लोग मुझे अवतार कहकर दिंदोरा पीटकर मेरी कौन सी कीर्ति बढ़ावेंगे ? "

पण्डित पद्मलोचन के ।सिवाय और भी अनेक पण्डितों ने श्रीर म-कुष्ण से भेंट की । श्रीरामकृष्ण को उन लोगों में जो जो गुण दिखते थे उनकी चर्चा कभी कभी वे अपने सम्भाषण में किया करते थे।

आर्यमतप्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती एक बार किसी कार्य से कलकत्ता आए हुए थे। उस समय उनके पाण्डित्य की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। उन्होंने उस समय आर्य समाज की स्थापना नहीं की थी। श्रीरामकृष्ण उनसे मेंट करने के लिए उनके टहरने के स्थान पर गये थे। उनके विषय में श्रीरामकृष्ण कहते थे कि "दयानन्द से मेंट करने गया। मुझे ऐसा दिखा कि उन्हें थोड़ी बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी है। उनका वक्षःस्थल सदैव आरक्त दिखाई पड़ता था। वे वैखरी अवस्था में थे। रात-दिन चौबीमों घण्टे लगातार, शास्त्रों की ही चर्चा किया करते थे। अपने व्याकरण-ज्ञान के बल पर उन्होंने अनेक शास्त्र वाक्यों के अर्थ में बहुत उलट फेर कर दिया है। में ऐसा कहने में उनका अहंकार दिखाई दिया।"

जयन।रायण पण्डित के सम्बन्ध में वे कहते थे—" इतना बड़ा प्राण्डित होने पर भी उसमें अहंकार छेश मात्र नहीं है। अपनी मृत्यु का समय उन्हें विदित हो गया था। वे एकबार बोले कि 'में काशी जाऊँमा और वहीं मेरा अन्त होगा।'अन्त में वैसा ही हुआ।"

आरियादंह निवासी कृष्णिकिशोर भट्टाचार्य की श्रीरामचन्द्र में अपार भक्ति का ज़िक वे अकसर किया थे। कृष्णिकिशोर के घर में

# भिन्न भिन्न साधुसम्प्रदाय, पद्मलोचन और नारायण शास्त्री

श्रीरामकृष्ण बहुधा आया जाया करते थे और कृष्णिकिशोर और उनकी परमभक्तिमती पत्नी दोनों की श्रीरामकृष्ण पर अत्यन्त प्रगाढ़ निष्ठा थी। रामनाम पर कृष्णिकिशोर की जैसी अटल निष्ठा थी उसी तरह—पुरातन ऋषियों के वाक्य के कारण—'मरा' 'मरा' शब्द पर भी वैसी ही निष्ठा थी; क्योंकि कई पुराणों में वर्णन है कि नारदजी ने बाली नामक व्याध को इसी मन्त्र के जपने का उपदेश दिया था और इस मन्त्र के प्रभाव से बाली व्याध वाल्मीकि ऋषि बन गये। कृष्णिकिशोर को संसार में कई आघात सहने पड़े। उनका एक कर्ता—धर्ता लड़का मर गया। श्रीरामकृष्ण कहते थ—"पुत्रशोक का प्रभाव बढ़ा प्रबल होता है। इतना अधिक विश्वासी भक्त कृष्णिकिशोर! परन्तु पुत्रशोक ने उसे भी कुछ दिनों तक पागल कर दिया था।

इसके सिवाय श्रीरामकृष्ण महर्षि देवेंद्रनाथ, पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर आदि से भी भेंट करने गए थे। वे महर्षि के उदार अन्तः— करण तथा भक्ति और ईश्वरचन्द्र के निष्काम कर्म योग तथा उनकी अपार दया की प्रशंसा हम लोगों से अकसर किया करते थे।

# २७-मधुरभाव की मीमांसा

"कामगन्धर्गन्य हुए बिना, महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को ग्रमझना असम्भव है।"

"तुम इस छीछा में श्रीकृष्ण के प्रति राघा के अछैकिक प्रेम पर ही ध्यान दो—यही बस है। ईश्वर के प्रति इतना ही प्रेम मन में उत्पन्न हो जाने से उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो मछा वृन्दावन की गो.पियों को, पित-पुत्र, कुछ-श्रीछ, मान-अपमान छज्जा-संकोच, छोकमय-समाजभय इन सब को त्यागकर वे श्रीकृष्ण के छिए किस प्रकार पागछ हो गई थीं ? तुम यदि परमेश्वर के छिए इसी तरह दींवाने हो जाओ, तो तुन्हें भी उस (ईश्वर) की प्राप्ति होगी।"

—श्रीरामकृष्<del>ण</del>

स्वयं साधक बने बिना किसी साधक के जीवन का इतिहास समझना कठिन है। क्योंकि साधना सूक्ष्म भावराज्य

# मधुरभाव की मौमांसा

की बात है। वहाँ रूप रसा।दिक विषयों की स्थूल मोहक मूर्ति हृष्टि गोचर नहीं होती। बाह्य वस्तु और व्याक्त से होने वाले सम्बन्ध वहाँ नहीं रहते। राग द्वेषादि से पूर्ण, प्रवृत्ति प्रेरणा से आस्थिर होकर मनुष्य का मन जिस प्रकार अनेक प्रकार के भोग-सुख प्राप्त करने के लिए खटपट करता है-तथा जिन भावों को संसार में 'शूरता' 'वीरता', 'महत्त्वाकांक्षा' आदि मधुर नाम दिए जाते हैं उनका सहारा लेकर उस प्रकार की खटपट वहाँ नहीं करनी पढ़ती है। वहाँ तो स्वयं साधक का अन्तःकरण और उसके जनम-जन्मान्तर के संस्कारसमूह को छोड़कर अन्य कुछ भी नहीं रहता । बाह्य वस्तु और व्यक्ति के सम्बन्ध में पड़कर उच्च भाव और उच्च ध्येय की ओर आकृष्ट होना, उस उच्च भाव और ध्येय की ओर मन को एकाय करने तथा उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रतिकुल संस्कारों के विरुद्ध लगातार घोर संग्राम करना, ये ही बातें भावराज्य में हुआ करती है। वहाँ साधक बाह्य बिषयों से विमुख होकर आत्मानन्द में रत होने के लिए क्रगातार प्रयत्न करता रहता है। इस प्रयत्न के जारी रहने से साधक क्रमशः आन्तरराष्ट्य के अधिकाधिक गहन प्रदेश में प्रविष्ट होकर सूक्ष्म-भावों का अधिकाधिक अनुभव प्राप्त करता है और अन्त में अपने अस्तित्व के अत्यन्त गहन प्रदेश में पहुँचकर अशब्द, अस्पर्श, अरूप अन्यय, एकमेवाद्वितीय वस्तु का साक्षात्कार करके उसी के साथ वह एक हो जाता है। आगे चलकर उसके अनन्त जन्मोपार्जित संस्कार-समूह समूल नष्ट होकर जब तक संकल्प विकल्पात्मक धर्म स्थायीरूप से नष्ट नहीं हो जाता तब तक, उसे जिस मार्ग द्वारा अद्भय वस्तु का साक्षा-

त्कार होता रहता है, उसी मार्ग से उसका मन विलोभ भाव द्वारा समाधि अवस्था में से बाह्य संसार में उतरता रहता है। इस रीति से उनके मन का बाह्य जगत से समाधि में और समाधि से बाह्य जगत में आना जाना लगातार जारी रहता है। जगत के आध्मात्मिक इतिहास में कुछ ऐसे भी अलौकिक साधक देखने में आये हैं जिनके मन की पूर्वोक्त समाधि अवस्था ही स्वाभाविक अवस्था हुआ करती है। वे अपनी स्वाभाविक समाधि अवस्था को बलपूर्वक अलग रखकर साधारण मनुष्यों के कल्याण के हेतु ही बाह्य जगत में कुछ काल तक निवास करते हैं। श्रीरामकृष्ण देव के साधना-इतिहास को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे भी इसी श्रेणी के थे। हमें उन्होंने स्वयं बताया है कि "में छोटी मोटी एक-आध वासना जान बूझकर रखता हूँ, उसी की सहायता से अपने मन को तुम लोगों के लिए नीचे की श्रेणी में रोककर रखता हूँ। अन्यथा उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अखण्ड में मिल जाने की ओर है।"

समाधि अवस्था में जिस असण्ड अद्वय वस्तु का साक्षात्कार होता है उसे प्राचीन ऋषिवयों में से कोई कोई "सर्व भावों का अभाव" या "शून्य" और कोई कोई "सर्वभावों की सम्मिलन भूमि" या "पूर्ण" कह गये हैं। नामों की भिन्नता होते हुए भी समों के कथन का सारांश एक ही है। समों को यह मान्य है कि सर्व भावों की उत्पत्ति और अन्त वहीं होता है। भगवान बुद्ध ने उसे "सर्वभावों की निर्वाण भूमि, शून्य वस्तु" कहा है। भगवान शंकराचार्य ने उसी को "सर्वभावों की सम्मिलन भूमि, पूर्ण वस्तु" कहा है।

# मधुरभाव की भीमांसा

"शून्य" या "पूर्ण" नाम से पहिचाने जाने वाली अद्वेत भाव भूशि को ही उपनिषद और वेदान्त में भावातीत अवस्था कहा है। उसी अवस्था में साथक का मन निश्चल हो जाने पर वह सगुण ब्रह्म या ईश्वर के सृजन, पालन, संहार आदि लीलाओं की सीमा के पार हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य में प्रविष्ट होकर शान्त, दास्य आदि जिन पश्च भावों के अवलम्बन द्वारा, ईश्वर के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ता है, उन पश्च भावों से अद्वेत भाव एक भिन्न वस्तु है। जब मनुष्य का मन इहलोक और परलोक में प्राप्त होने वाले सभी सुख भोगों के सम्बन्ध में उदासीन होकर अत्यन्त पवित्र हो जाता है तभी उसे इस अद्य भाव का अनुभव प्राप्त होता है और वह उसी की सहायता से निर्गुण ब्रह्मवस्तु का साक्षात्कार करके कुतार्थ हो जाता है।

अद्देत भाव और उससे प्राप्त निर्मुण ब्रह्म दोनों को छोड़ देने पर आध्यात्मिक जगत में शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर ये भिन्न भिन्न पाँच भाव ही दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक की साध्य वस्तु ईश्वर या सगुण ब्रह्म है। अर्थात् इन पाँचों में से किसी एक भाव को लेकर साधक सर्व शक्तिमान, सर्वनियन्ता, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव-वान ईश्वर का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है। और सर्वान्तर्यामी, सर्वभावाधार ईश्वर भी साधक के मन की एकान्तिक (अनन्य) निष्ठा को देसकर, उसके भाव के अनुसार ही रूप का दर्शन देकर उसे कृतार्थ कर देता है। इस तरह भिन्न भिन्न युगों में ईश्वर के भिन्न भिन्न भावमय

चिद्भन रूप धारण करने के—इतना ही नहीं वरन कई बार साधकों के कल्याण के लिए स्थूल मनुष्य रूप धारण करने के प्रमाण शास्त्रों में पाये जाते हैं।

इस संसार में मनुष्य जन्म लेकर जिन भिन्न भिन्न भावों से अन्या सभी के साथ सम्बन्ध जोड़ता है, उस स्थूल भाव समूह के ही सूक्ष्म और शुद्ध रूप शांत, दास्य आदि पश्च भाव हैं। इस संसार में पिता. माता, बन्धु, भगिनी, पति, पत्नी, ससा, प्रभु, भृत्य, पुत्र, कन्या, राजा, प्रजा, गुरु, शिष्य आदि से हमें अपने भिन्न भिन्न सम्बन्ध होने का अनु भव होता है, और हम रात्र के सिवाय दूसरों के साथ सदा शान्त भाव से ब्यवहार करना अपना कर्तव्य समझते हैं। भक्ति के आचार्यों ने इनः भिन्न भिन्न सम्बन्धों के पाँच विभाग किये हैं। इन पाँचों में से हमें अपने और परमेश्वर के बीच किसी एक सम्बन्ध की कल्पना कर उसी भाव के आधार घर परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए—यही उनका उपदेश है। संसार में इन्हीं भावों का स्थूल रूप में प्रत्यक्ष अनुभव होता रहता है, और इन भावों में से किसी एक का ईश्वर पर आरोप करके उसी भाव द्वारा उस (ईश्वर ) की भक्ति करना मनुष्य के लिए आसान होगा। इतना ही नहीं, वरन संसार में उपरोक्त सब व्यक्तियों से विभिन्न रूप से सम्बन्धित होने के कारण जो राग द्वेष आदि वृत्तियाँ उस व्यक्ति में होती हैं और जो उससे अनेक प्रकार के कुकर्म कराती हैं, उन वृत्तियों को वहाँ से हटाकर उन्हें दूसरी दिशा में मोड़ने से मनुष्य ईश्वर दर्शन के लक्ष्य की ओर अधिक शीघ्रतापूर्वक अग्रसर हो सकता

# मधुरभाव की मीमांसा

है। उदाहरणार्थ, मनुष्य भोग की कामना त्यागकर ईश्वर-दर्शन की कामना अपने हृद्य में रखेगा; अन्य लोगों पर कोध न करके ईश्वर-दर्शन के मार्ग में आडे आने वाले विद्यों पर ही कोध करेगा; क्षणिक सुख-लोभ की परवाह न कर ईश्वर दर्शन का ही लोभी बनेगा, इत्यादि इत्यादि।

इस प्रकार मनुष्य को ईश्वर पर भाव पश्चक के आरोप करने की शिक्षा एक ही व्यक्ति से एकदम प्राप्त नहीं हुई है। कई महापुरुषों ने इन पँचभावों में से एक या दो भावों का ही आश्रय लेकर ईश्वर-प्राप्ति के लिए साधनाएँ की हैं। उन्होंने उन्हीं भावों में तन्मय होकर अपने अपने ध्येय को प्राप्त किया और अन्य साधारण लोगों को भी वेसा ही करने के लिए उपदेश दिया है। उन महापुरुषों की अलौकिक जीवनचर्या का पिरशिलन करने से यह दिखाई देता है, कि प्रत्येक भाव के साधना की जह (या नींव) प्रेम है और ईश्वर का प्रत्येक साकार रूप उस प्रेम का विषय होता है। अब यह प्रतीत होता है कि मनुष्य को अद्देत का अनुभव होने तक ईश्वर के किसी न किसी साकार रूप की ही कल्पना करना सम्भव होता है।

प्रेम के गुणधर्म की आलोचना करने से यही दिखता है कि प्रेम, प्रेम करनेवाले और जिस पर वह प्रेम करता है, उस व्यक्ति (अर्थात प्रेमी और प्रेमपात्र दोनों) के ऐश्वर्यज्ञानमूलक भेदमाव को धीरे धीरे नष्ट कर डालता है। भावसाधना में मग्न रहनेवाले साधक के मन से भी प्रेम अपार ईश्वरी ऐश्वर्य और शक्ति के ज्ञान को क्रमशः नष्ट कर डालता है और वही प्रेम साधक के भावानुरूप ईश्वर-स्वरूप की कल्पना

उसके मन में उत्पन्न करता है, तथा उसे दृढ़ करता है। इसीलिए ईश्वर सर्वथा अपना है है, ऐसी दृढ़ भावना से साधक उस (ईश्वर) के पास हठ करता है, उस पर कोध करता है तथा उससे रूठता है। ऐसा करते हुए उसे यह बिलकुल प्रतीत नहीं होता कि मैं कोई विलक्षण या असा-धारण कम कर रहा हूँ। इन पश्चमावों में से किसी एक भाव का आश्रय लेने से साधक को ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। शान्त आदि पश्च मावों में से जिस भाव के अवलम्बन से साधक को ईश्वर के ऐश्वर्य-ज्ञान का सब से अधिक विस्मरण होता है तथा उसे ईश्वर-प्रेम और माध्य का ही अनुभव प्राप्त होता है, वहीं भाव सब में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। भक्ति के आचार्यों ने शान्त आदि पाँचों भावों की इस दृष्टि से परीक्षा करने पर मधुरभाव को ही सब से श्रेष्ठ माना है।

साधक पश्च भावों में से हर एक भाव की अत्युच अवस्था में यहुँचकर अपने आपको पूर्ण रिति से भूल जाता है। प्रेमी अपने प्रेमपात्र के ही सुख में अपने को भी सुखी मानकर उसके साथ एकजीव हो जाता है। उसके विरह में, उसके चिन्तन में वह इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे अपने अस्तित्व की भी सुधि नहीं रह जाती। श्रीमद्भागवत आदि भक्ति-यन्थों से यह प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण के विरह में बज की गोपियों की ऐसी ही अवस्था हो गई थी। इतना ही नहीं, वे तो श्रीकृष्ण की एकस्पता को प्राप्त करके कभी कभी अपने को ही श्रीकृष्ण समझती थीं। ईसामसीह ने जीवों के कल्याणार्थ क्रांस पर जो यातनाएँ भोगी थीं उनका स्मरण करते करते कल इंसाई सन्तों के शरीर से प्रत्यक्ष रक्त

# मधुरभाव की मीमांसा

बांहर निकल आने की बात ईसाई धर्मग्रंथों में प्रसिद्ध है। \* इससे यह स्पष्ट है कि ज्ञान्त आदि पश्चमावों में से प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अवस्था में साधक अपने प्रेमपात्र के चिन्तन में तल्लीन हो जाता है, और प्रेम की अधिकता के कारण वह उसी के साथ पूर्ण शिति से एक हो जाता है। इस तरह उसे अद्देतभाव का अनुभव प्राप्त होता है। भग-वान श्रीरामकृष्ण देव के अलौकिक साधक-जीवन ने इस विषय पर पूर्ण अकाश डाल दिया है। वे भावसाधनों में आरूढ़ होकर प्रत्येक भाव की अत्यन्त उच्च अवस्था में अपने प्रेमास्पद के साथ बिलकुल तन्मय हो जाते थे और अपने अस्तित्व को पूर्णतः मूलकर अद्देतभाव का अनुभव करते थे।

यहाँ पर सायद कोई यह शंका करे कि शान्त, दास्य, आदि भावों के अवलम्बन करने से मनुष्य को सर्वभावातीत अद्भय वस्तु का अनुभव कैसे होगा।

इसका उत्तर यही है कि कोई एक भाव जब साधक के मन में पिरिपृष्ट होकर विस्तृत हो जाता है, तब वह उसमें के अपने सभी विरोधी भावों को कमशः नष्ट कर देता है। इस तरह उस भाव की पूर्णतः पिरिपृष्टि हो जाने पर साधक का तन्मयी अन्तः करण ध्यान सामयिक 'तू' (सेव्य), 'में' (सेवक) और इन दोनों के बीच का दास्य-सम्बन्ध इन सब की भूछ जाता है, और प्रेम से (या प्रेम के कारण) केवछ 'तू'

<sup>\*</sup> सेन्ट फॅंसिस ऑफ ॲसीसी और सेन्ट कॅथेराइन ऑफ सिएन। का चरित्र।

शब्द से निर्दिष्ट (सेव्य) वस्तु में ही एकजीव (या एकरूप) होकर अचल भाव से रहने लगता है।

> 'तूँ''तूँ' करता तूँ भया, रही न मुझ में 'हूँ'। बारी तेरे नाम पर, जित देखूँ तित तूँ॥ —कगीर।

शास्त्रों का कथन है कि मनुष्य का मन में, तू, और इन दोनों के कींच का सम्बन्ध, इन तीनों का एक साथ एक ही समय अनुभव कभी नहीं कर सकता। उसे कभी "तू" निर्दिष्ट वस्तु का, तो कभी "में" निर्दिष्ट वस्तु का अनुभव होता है, और इन दोनों वस्तुओं के बीच में जल्दी जल्दी पिश्रमण कर सकने के लिए उसके मन में इन दोनों में किसी विशेष सम्बन्ध का उदय हुआ करता है। उस समय ऐसा भास होता है कि मानो वह मन 'में', 'तू' और उन दोनों के सम्बन्ध का अनुभव एक ही समय में कर रहा है। पिरपुष्ट भाव के प्रभाव द्वारा मन की चंचलता नष्ट हो जाती है और क्रमशः पूर्वोक्त बात समझ में आने लगती है। ज्यों ज्यों ध्यान के अभ्यास से मन वृत्तिहीन होता जाता है त्यों त्यों उसे विदित होने लगता है। कि एक अद्वय पदार्थ को दो भिन्न पहलुओं से या उसे दो भिन्न दृष्टियों से देखने के कारण ही 'में' और 'तू' ऐसे दो पदार्थों की कल्पना उत्पन्न हुई है।

विचार करने पर आश्चर्य होता है कि शान्त, दास्य आदि भ वों में से एक-एक भाव को पूर्ण रूप से विकसित करके कई साधकों को ऊपर लिखे अनुसार अद्वय पदार्थ का अनुभव प्राप्त करने के लिए कितने

# मधुरभाव की मीमांसा

ही काल तक परिश्रम करना पड़ा है। शास्त्र रूप आध्यात्मिक इतिहास से पता चलता है कि प्रत्येक युग में उपासना के लिए मनुष्य को किसी न किसी एक भाव का आश्रय लेना ही पड़ा है; उस भाव का आश्रय लेकर ही तत्कालीन साधकों ने ईश्वर का —िकसी-िकसी ने अद्वय वस्तु का साक्षात्कार कर लिया है। ऐसा पता लगता है कि वैदिक और बौद्ध काल में मुख्यतः शान्तभाव, औपनिषदिक युग में पूर्ण विकसित शान्त भाव द्वारा प्राप्त अद्देतभाव तथा दास्य और पितृभाव, रामायण और महाभारत युग में शान्त और निष्काम कर्मसंयुक्त दास्यभाव, तान्त्रिक युग में ईश्वर का मातृभाव और मधुरभाव का कुछ अंश मात्र, और वैष्णव युग में सख्य, वात्सल्य और मधुरभाव का पूर्ण विकास —इसी रीति से (स्थूल मान से) पत्र भावों का समय-समय पर विकास हुआ है।

भारतवर्ष के आध्यात्मिक इतिहास में अद्वेतभाव के साथ शान्त आदि पश्चभावों का पूर्ण विकसित होना दिखता है; परद्ध्य भारतवर्ष को छोड़कर अन्य देशों के धर्म-सम्प्रदायों में केवल शान्त दास्य और ईश्वर का पितृभाव—इतने ही भावों का प्रकाश दिखाई देता है। यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म-सम्प्रदायों में राजिष सालोमन के कुछ सख्य और मधुरभाव सूचक गानों का प्रचार था। लेकिन उन धर्मों में इन भावों का भी सम्पूर्ण अर्थ ग्रहण होता नहीं दिखाई देता। इस्लाम के सूफी सम्प्रदाय में सख्य और मधुरभाव का विकास हुआ तो है, परन्तु मुसलमान लोग ऐसे भावयुक्त ईश्वरोपासना को कुरान के मत के विकद्ध

समझते हैं। कैथॉलिक सम्प्रदाय में भी ईसामसीह की माता 'मेरी ' की पूजा द्वारा जगन्माता की पूजा की कल्पना प्रचलित तो अवश्य है, पर उनकी उस पूजा का सम्बन्ध प्रत्यक्ष ईश्वरी मातृभाव से न होने के कारण साधक को वह भारत में प्रचलित जगन्माता की पूजा के समान "अखण्ड सिचदानंद" का साक्षात्कार कराने और स्त्री मात्र में ईश्वरी विकास को प्रत्यक्ष रूप से दिखाने का फल नहीं दे सकती।

ऊपर कह चुके हैं कि किसी भी भाव सम्बन्ध के अवलम्बन से साधक का मन ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाने पर वह धीरे धीरे उसी भाव में तहीन हो जाता है, और अन्त में बाह्य जगत् से विमुख होकर निज-स्वरूप (या स्व-स्वरूप) में निमग्न हो जाता है। ऐसे मग्न होने के समय, साधक के पूर्व संस्कार उसके मार्ग में विघ्न उपस्थित करके उसको स्व-स्वरूप में मग्न नहीं होने देते, और बहिर्मुख करने का प्रयत्न करते हैं। इसी कारण एक एक भाव में तन्मय होने के लिए पूर्व संस्कार-खक साधारण साधक के मन को बहुधा एक जन्म पर्याप्त नहीं होता । ऐसी अवस्था में साधक पहले निरुत्साह हो जाता है, और साध्य वस्तु की प्राप्ति के बारे में हताश हो जाता है; अन्त में साध्य वस्तु की ओर से उसका विश्वास भी हट जाता है, तब वह बाह्य जगत् के रूपरसादिक विषयों को ही यथार्थ मानकर उन्हीं के पछि पुन: दौड़ पड़ता है; अत-एव हम कह सकते हैं कि बाह्य विषयों से विमुखता, प्रेमास्पद के ध्यान, में तल्लीनता और भावजन्य उल्लास ये ही साधक की तीवता और अधिकार को जांचने की कसौटी हैं।

# मधुरभाव की मीमांसा

किसी भाव विशेष में तन्मय होने का प्रयत्न करते समय पूर्व संस्कार समूह के साथ होने वाले संघर्ष का जिन्हें अनुभव नहीं है ऐसे लेगों को यह कल्पना ही नहीं हो सकती कि साधक को अपने अन्तः-संस्कारों के साथ कितना घोर युद्ध करना पड़ता है। जिसने इस प्रकार का प्रयत्न किया है, उसी की समझ में यह बात आ सकती है कि किसी भाव में लीन होने के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है। श्रीरामकृष्ण ने एक के बाद दूसरे ऐसे सभी भावों में अल्प समय में ही तन्मय होने में जो सफलता प्राप्त की है उसे देखकर वह तो चिकत हो जायगा और उसे निःसन्देह निश्चय हो जायगा कि यह कार्य मानवी शक्ति की सीमा के बाहर है।

भाव राज्य के सूक्ष्म तत्वों को समझना मनुष्यबुद्धि के लिए बड़ा किटन है, इसी कारण अवतारी महापुरुषों की साधनाओं का इतिहास शायद नहीं लिसा जा सका। श्रीकृष्ण, ईसामसीह, मुहम्मद, श्रीशंकराचार्य आदि के साधनाकाल का जिवन-इतिहास कहीं लिसा हुआ नहीं है। भगवान बुद्धदेव का केवल थोड़ा सा ही पाया जाता है। और वह भी रूप रेसा मात्र। केवल श्री चैतन्य देव के साधनाकालीन जीवन का बहुत कुछ इतिहास लिसा हुआ मिलता है। श्री चैतन्य देव और उनके मुख्य मुख्य सांगोपांग सख्य, वात्सल्य और मधुरभावों की साधनाओं का आदि से अन्त पर्यन्त बहुत सा इतिहास तो मिलता है; परन्तु ऐसा होते हुए भी "इस भावत्रयी में से प्रत्येक की अत्यन्त विक।सितावस्था में पहुँचकर साधक का मन इतना तन्मय हो जाता है

कि वह अपने प्रेमास्पद के साथ सर्वतोपिर एक होकर अद्वय वस्तु में विश्वीन हो जाता है—" यह चरम तत्व कहीं भी लिखा हुआ नहीं भिक्ता। भगवान श्रीरामकृष्ण देव के अलौकिक चरित्र से तथा अदृष्टपूर्व और अश्रुतपूर्व साधना का इतिहास पढ़ने से वर्तमान युग में यह बात सारे संसार को स्पष्ट रूप से विदित हो गई कि संसार के सारे धर्म और सम्प्रदाय यथार्थ साधक को उसी एक स्थान में ले जाकर छोड़ते हैं या पहुँचाते हैं।

ऊपर कह आये हैं कि श्री चैतन्य आदि वैष्णवाचार्यों का और उनके मधुरभाव की साधनाओं का साधंत इतिहास हमें देखने को मिळता है। यदि मधुरभाव की साधना का मार्ग हमें उनसे विदित नहीं हुआ होता, तो लोगों को ईश्वर-प्राप्ति के एक प्रधान मार्ग का यथार्थ ज्ञान न होता। भगवान श्रीकृष्ण की लीला कोई निरर्थक वस्तु नहीं है, संसार को प्रथम यह बात उन्होंने ही दिखाई।

पाश्चात्यों का अनुकरण करके केवल वाह्य घटनाओं को लिपिबद्ध करने वाले आधुनिक इतिहासकार कहेंगे—" पर आप के कथनानुसार वृन्दावन लीला सचमुच हुई, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः यह सब तुम्हारा रोना, गाना, हँसना, भाव और महाभाव—ये सब बालू की नींब पर खड़ी की हुई इमारत के समान है।" इस पर वैष्णव आचार्य कहते हैं कि "पौराणिक दृष्टि से, हम जैसा कहते हैं उस प्रकार की वृन्दावन लीला के निषेध में आप लोग क्यां कोई

# मधुरभाव की मीमांसा

निश्चयात्मक प्रमाण सामने ला सकते हैं ? आपका इतिहास जन तक इस प्रकार का कोई निषेधात्मक निश्चित प्रमाण सामने नहीं रख सकता. तब तक हम भी यही कहेंगे कि आपके संशय की इमारत भी बाल की निर्व पर खड़ी की गई है। दूसरी बात यह है-मान लीजिए कि आप किसी समय इस प्रकार का निश्चयात्मक प्रमाण उपस्थित कर भी सकें, तो भी उससे हमारे विश्वास को ऐसी कौन सी क्षांति हो सकती है ! नित्य वृन्दावन की नित्य लीला को उसका यत्किञ्चित् भी स्पर्श नहीं हो सकता! भावराज्य में यह नित्य वृन्दावन लीला सदैव समान रूप से सत्य रहेगी। यदि चिन्मय धाम में चिन्मय राधेश्याम की ऐसी अपूर्व प्रेमलीला देखने की तुम्हारी इच्छा है,तो प्रथम काया-वचन-मन से कामगन्धहीन बनो, फिर श्री राधा जी की सिखयों में से किसी एक के समान निःस्वार्थ सेवा करना सीखो। ऐसा करने पर तुम्हें दिखेगा कि तुम्हारे हृदय में ही श्री हरि की लीलाभूमि-वृन्दावन नित्य प्रतिष्ठित है और वहाँ तुम्हारे ही साथ उस वृन्दावन लीला का नित्य अभिनय हो रहा है।"

जिसने भावराज्य की सत्यता का अनुभव नहीं किया है, जो बाह्य घटनारूप आधार को भूलकर शुद्ध भावेतिहास की कल्पना नहीं कर सकता वह श्री वृन्दावन लीला की सत्यता और उसके माधुर्य का उपभोग क्या कर सकता है ? श्रीरामकृष्ण देव तन्मय होकर इस लीला का वर्णन करते समय जब देखते थे कि इस लीला की बात अपने पास आए हुए अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त तरुण सज्जनों को बहुत रुचिकर नहीं

मालूम पढ़ती, और यह बात उन्हें जँचती भी नहीं है तब वे कहते थे-- " यदि तुम छोग इस लीला में से हैं वल श्रीकृष्ण के प्रति राधा के अलौकिक प्रेम को ही ध्यान में रखो, तो बस है। ईश्वर में वैसा ही प्रेम उत्पन्न होने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। देखो भला! वृन्दावन की गोपियाँ पति-पुत्र, कुल-शील, मान-अपमान, लज्जा-संकोच, लोक-भय, समाज-भय इन सब को त्याग कर श्रीकृष्ण के लिए किस तरह पागल बन गई थीं ? तुम भी यदि ईश्वर के लिए उसी तरह पागल बन सकी, तो तुम्हें भी उसकी प्राप्ति होगी ! " वे यह भी कहते थे—" कामगन्धशून्य हुए बिना महाभावमयी श्रीमती राधा के भाव को समझना सम्भव नहीं है। सिचदानन्द्धन श्रीकृष्ण के केवल दुर्शन से गोपियों के मन में कोटि रमण सुख से भी अधिक आनन्द होता था, उनकी देहबुाद्धि बिलकुल नष्ट हो जाती थी। क्या ऐसी स्थिति में उनके मन में तुच्छ कामभाव का उदय कभी हुआ होगा ? श्रीकृष्ण के शरीर से बाहर निकलने वाली दिव्यज्योति का स्पर्श होते ही उन्हें अपने प्रत्येक रोमकृप में रमण सुख से कोटि गना अधिक आनन्द का अनुभव होता था।"

एक बार स्वामी विवेकानंद जी श्रीरामकृष्ण के पास श्रीराधाकृष्ण की वृन्दावन लीला की ऐतिहासिक सत्यता का प्रश्न उपस्थित करके उसका मिथ्या होना सिद्ध करने का प्रयत्न करने लगे। श्रीरामकृष्ण उनका सब कथन शान्ति से सुनकर बोले—" ठीक है, मान लिया कि 'श्रीमती राधिका' नाम की गोपी कभी भी नहीं थी और श्री राधा का चरित्र किसी प्रेमी साधक की कल्पना का खेल हैं; परन्तु मुझे यह तो

# मधुरभाव की मीमांसा

बताओ कि इस चिरित्र की कल्पना करते समय श्री राधा के भाव में उस साधक का अत्यन्त तन्मय हो जाना तो तुझे स्वीकार है या नहीं ? बस हो गया! यह तेरा साधक ही इस चारित्र को किसते समय अपने आप को भूलकर श्री राधा बन गया था और इस प्रकार स्थूल दृष्टि से भी वृन्दावन लीला का अभिनय सचमुच हुआ-बोल, यह भी तुझे जैंचता है या नहीं ? "

वास्ताविक रीति से देखने पर श्री भगवान की वृन्दावन की प्रेम-खीला के सम्बन्ध में सैकड़ों शंकाएँ भले ही खड़ी की जायँ, तथापि श्री चैतन्यप्रमुख महान वैष्णव भगवद्भक्तों द्वारा जो "मधुरभाव सम्बन्ध" पहले आविष्कृत हुआ, और जो उनके शुद्ध सच्चरित्र जीवन में प्रत्यक्ष प्रकाशमान था, वह मधुरभाव-सम्बन्ध चिरकाल तक सत्य रहेगा और इस विषय के अधिकारी साधक चिरकाल तक स्वयं अपने को स्त्री और भगवान को पितस्वरूप मानकर ईश्वर का पवित्र दर्शन प्राप्त करके धन्य और कृतार्थ होंगे और वे इस भाव की अत्युच्च अवस्था में पहुँच-कर शुद्ध, अद्ध्य, ब्रह्मवस्तु में प्रतिष्ठित होंगे— इसमें तिलमात्र भी संशय नहीं है।

श्री भगवान में पितभावना रसकर साधना-मार्ग में अग्रसर होना स्त्री जाति के लिए स्वाभाविक, सहज और साध्य है, पर पुरुष शरीर-चारी साधकों की दृष्टि से यह बात अस्वाभाविक मालूम पड़ने की सम्भावना है। यदि ऐसा है तो श्री चैतन्य देव ने ऐसा असंग्रह मार्ग होगों में क्यों प्रचालित किया यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है।

उसका उत्तर यह है कि युगावतार के सभी कार्य ठोककल्याणार्थ ही होते हैं। श्रीकृष्ण चैतन्य का यह कार्य भी वैसा ही है। साधकों को उस समय आध्यात्मिक राज्य में जिस प्रकार के आदर्श प्राप्त करने की उत्कण्ठा थीं, उसकी ओर ठक्ष्य रसकर श्री चैतन्य देव ने उन्हें मधुरभाव रूप नया मार्ग दिसा दिया; अन्यथा ईश्वरावतार नित्य मुक्त श्री चैतन्य देव को, स्वयं अपने कल्याण के छिए, इस भावसाधना में मग्न होकर उसका पूर्ण आदर्श छोगों के सामने रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्रीरामकृष्ण देव कहते थे,—"जिस तरह हाथी के बाहरी दांत शत्रुओं को मारने के छिए और भीतरी दांत अपनी साध्य वस्तु को अच्छी तरह चवाने के छिए होते हैं, उसी तरह श्री गौरांग \* में भी भीतर और बाहर दो प्रकार के भाव रहते थे। बाहर के मधुरभाव की सहायता से वे छोक-कल्याण करते थे, और आन्तरिक अदेत भाव के द्वारा वे प्रेम की अत्यन्त उच्च अवस्था में रहकर और बहा भाव में निमग्न होकर स्वयं भूमानन्द का अनुभव करते थे!"

तत्वेतिहासज्ञ कहते हैं कि बौद्ध काल के अन्त में भारतवर्ष में वज्राचार्य का अभ्युद्य हुआ था। उन्होंने इस मत का प्रचार किया कि "निर्वाण पद् प्राप्त करने का प्रयत्न करते समय मन प्रायः वासनाराहित होकर महाज्ञून्य में लीन होना ही चाहता है, कि इतने में ही 'निरात्मा' नामक देवी उसके सामने खड़ी होकर उसे वैसा लीन न होने देकर अपने ज्ञूरीर में फँसा रसती है, और वह साधक के स्थूल ज्ञूरीर को न सही

<sup>\*</sup> श्री चैतन्य देव ।

# मधुरभाव की मीमांसा

तथापि सूक्ष्म शरीर को सभी इन्द्रियजन्य भोग सुखों का अनुभव कर। देती हैं "-" स्थूल विषय भोगों का त्याग करने पर, भाव जगत् या भाव राज्य में सूक्ष्म निरवच्छिन्न भोग सुख की प्राप्ति होती है। " उनका यह प्रचिति किया हुआ मत कुछ काल के बाद विकृत हो गया और "भोग सुख की प्राप्ति ही धर्मानुष्टान का मूठ उद्देश हैं, "-ऐसे घातक विचार का प्रचार होने लगा, और देश में इसी कारण व्यभिचार फैल गया। भगवान् श्री चैतन्य देव के प्रकट होने के समय देश के आशिक्षित लोगों में यही विकृत बौद्ध मत फैला हुआ था, परन्तु ।फिर भी अनेक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गये थे। उच्च वर्णी में बहुत से लोग तन्त्रोक्त वाममार्ग के अनुयायी बनकर जगनमाता की सकाम पूजा और उपासना के द्वारा सिद्धियाँ और भोग-सुख प्राप्त करने की धुन में लगे थे। उस समय जो यथार्थ साधक थे उन्हें भी इस 'मत की धूम' में दिग्ध्रम हो गया, और उन्हें मार्ग दिखाने वाला कोई न रहा। ऐसी धर्मग्लानि के समय श्री चैतन्य देव का अवतीर हुआ। उन्होंने प्रथम स्वयं अद्भुत त्याग-वैराग्य का अनुष्ठान किया और वह आदर्श सभी साधकों के सामने रखा। पश्चात् उन्होंने लोगों को दिसा दिया कि " स्वयं शुद्ध और पवित्र होकर, और अपने को स्त्री मान ईश्वर की। पति भाव से उपासना करने से मनुष्य को सूक्ष्म भावराज्य में निर-विच्छन्न दिव्य आनन्द का सचमुच लाभ होता है।" उन्होंने फिर स्थूल दृष्टि सम्पन्न साधारण लोगों के लिए, जो इस गूढ़ बात को समझ नहीं सकते थे, ईश्वर की नाम-महिमा का प्रचार किया। इस तरह उनकी कुपा से अनेक पथभ्रष्ट, विकृत बौद्ध सम्प्रदाय के लोग, पुनः उचित

आध्यात्मिक मार्ग में आरूढ़ हो कये। विकृत वामाचार का अनुष्ठान करने वाले लोग पहले पहल तो उनके कथन का खुले तौर से विरोध करते थे, पर बाद में उनके अदृष्टपूर्व अद्भुत जीवन से आकर्षित हो त्यागशील बनकर, निष्काम भाव से पूजा करते हुए, श्री जगन्माता के दर्शन के लिए प्रयत्न करने लगे। इसीलिए भगवान श्री चैतन्य देव का अलौकिक चरित्र लिखते समय किसी किसी ग्रन्थकार ने यह भी लिखा है कि श्री चैतन्य देव के अवतार होने के समय शून्यवादी बौद्ध सम्प्रदाय वालों ने भी आनन्द प्रकट किया था।

सिचिदानन्द्वन परमात्मा श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष, और संसार के सभी स्थूल, सूक्ष्म पदार्थ और जीव उनकी महाभावमयी प्रकृति के अंश से उत्पन्न होने के कारण उसकी श्चियाँ हैं—इसालिए शुद्ध और पिवित्र मन से उनको पित जानकर उनकी उपासना करने से जीव को सुक्ति और निरविच्छन्न आनन्द की प्राप्ति होता है—यही चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रचारित मधुरभाव का सार तत्त्व है। महाभाव में सभी भावों का समावेश है। सर्व श्रेष्ठ गोपी श्री राषा ही महाभावस्वरूपिणी तथा अध्य गोपियों में से कोई एक भावरूपिणी और कोई दो या अधिक भाव-रूपिणी हैं। अत: व्रजगोपिकों का अनुकरण करते हुए साधना में प्रवृत्त होने से साधक इन सभी अन्तर्भावों को प्राप्त कर लेता है। और अन्त में वह महाभावजन्य महदानन्द में लीन होकर धन्य हो जाता है। इस प्रकार "महाभावस्वरूपिणी श्री राधाजी के भाव के ध्यान में तन्मय होकर, अपने सुल की इच्छा का पूर्ण परित्याग करके काया-वचन-मन से सब प्रकार

# मधुरभाव की मीमांसा

श्रीकृष्ण के सुल में ही सुली होना "इस मार्ग के साधकों का अन्तिम ध्येय है।

समाज में विवाहित स्त्री-पुरुषों का परस्पर प्रेम, जाति, कुल, शील, लोक-भय आदि बाह्य उपाधियों से मर्यादित हो जाता है। विवाहित स्त्री-पुरुष इन सभी नियमों की सीमा के भीतर ही रहकर अपने कर्तव्य-अकर्तव्य की ओर ध्यान रखकर परस्पर एक दूसरे के सुख के लिए यथासाध्य पश्त्रिम करते रहते हैं। विवाहित स्त्री समाज के कठोर नियम-बन्धनों का यथायोग्य पालन करती हुई अनेक प्रसंगों में अपने पातिप्रेम को कम कर देती है और विशेष प्रसंगों में पुरा भूछ भी जाती है। स्वाधीन स्त्री के प्रेम का आचरण इससे कुछ भिन्न ही हुआ करता है। प्रेम की तीवता के कारण वह कई बार ऐसे सामाजिक बन्धनों को पैरों तहे रौंद डाहती है। इतना ही नहीं, वरन् वह अपने प्रेमास्पद के लिए अपने सामाजिक अधिकार और अपने सर्वस्व को भी छोड देने में आगा पीछा नहीं देखती ! इसी प्रकार का सर्वप्रासी प्रेमसम्बन्ध ईश्वर के साथ रखने का उपदेश वैष्णव आचार्यों ने दिया है। इसी कारण उन्होंने वृन्दावनाधीश्वरी श्री राषा को, आयान घोष की विवाहित पत्मी होने पर भी, श्रीकृष्ण के छिए अपना सर्वस्व त्यागने के कारण अत्यन्त श्रेष्ठ माना है।

वैष्णव आचार्यों ने मधुरभाव का वर्णन करते समय उस भाव को शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य इन चारों भावों की सार-समष्टि कहा है और उसे उन चारों भावों से अधिक श्रेष्ठ बताया है। प्रेमिका स्त्री अपने

प्रेमास्पद् की मोल ली हुई दासी के समान सेवा करती है; सखी के समान सभी अवस्थाओं में उसकी रक्षा करती है; वह उसके सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होती है; माता के समान सदा उसके हित चिन्तन में मग्न रहती है, इस प्रकार अपने आपको बिलकुल भूलकर अपने प्रेमास्पद के चिन्तन में ही सदैव तन्मय होकर उसके मन को अत्यन्त आनन्द और शान्ति देने के लिए सर्वदा प्रयत्न करती रहती हैं। इस प्रकार की स्त्री का ऐसा प्रेम सब से श्रेष्ठ होता है। ऐसी स्त्री को भक्तिशास्त्र में 'समर्था प्रेमिका 'कहा है। स्वार्थ के विचारों से अन्य जो दृष्ति प्रेम होते हैं उन सब के 'समंजस ' और 'साधारण' दो विभाग किये गए हैं। जो स्त्री अपने प्रेमास्पद के सुख के साथ साथ अपने सुख की ओर भी दृष्टि रखती हैं, उसे 'समंजसा प्रेमिका ' और जो केवल अपने को ही सुखी बनाने के उद्देश से अपने प्रेमास्पद को प्रिय समझती हैं उसे 'साधारणी प्रेमिका ' कहते हैं।

महाप्रभु ने सच्चे साधकों को शुद्ध, पिनत्र और निःशेष वैशाय-सम्पन्न होकर श्रीकृष्ण की पित भाव से उपासना करना सिसाया। उन्होंने साधारण लोगों के लिए नाम महात्म्य का प्रचार करके उस समय देश में धर्म के नाम पर होने वाले व्यभिचार को बन्द करने का और लोक कल्याण करने का प्रयत्न किया, जिसका पिरणाम यह हुआ कि अनेक पथश्रष्ट साधक उनके उपदेश से सत्यमार्ग में आ गये। समाज का बन्धन शिथिल हो गया था, वह हद हुआ; जाति से बहिष्कृत हुए लोग "भगवद्यक्त" रूप एक नई जाति में समाविष्ट किए गए। सभी

# मधुरभाव की मीमांसा

सम्प्रदायों के सामने वैराग्य के भगवान चैतन्य ने पवित्र और उच्च आद्र्श रखकर उनको नवजीवन प्रदान किया। इतना ही नहीं, वरन उन्होंने स्वयं अपने आचरण द्वारा सिद्ध करके बता दिया कि अन्य साधारण प्रेमी स्त्री-पुरुषों में उनके उत्कृष्ट प्रेम से जैसे मानसिक तथा शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं वैसे ही मधुरभाव की साधना करने वाले शुद्ध और पवित्र साधकों में भी पैदा होते हैं, परन्तु दोनों में अन्तर यह है कि ये ईश्वरध्यान की तीवता से उत्पन्न होते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण द्वारा तत्कालीन अलंकार शास्त्र पर भी आध्यात्मिकता की छाप डाली; श्रृंगारपूर्ण काव्यों को साधकों के गाने योग्य व्यवहार्य बनाया और कामकोधादिकों की प्रवृत्ति को ईश्वर-प्राप्ति की ओर झुकाने की शिक्षा देकर साधकों का मार्ग अत्यन्त सुगम कर दिया।

पाश्चात्य शिक्षा-प्रधान आधुनिक नवीन सम्प्रदायों की दृष्टि में पुरुषों के लिए मधुरभाव भले ही अस्वाभाविक दिसता को, पर उसकी यथार्थ उपयोगिता वेदान्त तत्वज्ञानी के ध्यान में तत्क्षण आजायगी। उन्हें विदित है कि मन की भावनाएँ ही बहुत दिनों के अभ्यास से दृढ़ संस्कार के रूप में परिणत हो जाती हैं और मनुष्य को उसके जन्म जन्मान्तर के संस्कारों के कारण ही एक अद्ध्य बह्म वस्तु के स्थान में यह विविध और विचित्र संसार दिसने लगता है। यदि ईश्वर-कृपा से अब इस समय "यह जगत नहीं है" ऐसी निःसंशय भावना उसे हो जाय, तो उसकी दृष्टि के सामने से यह संसार तुरन्त ही विनष्ट हो जायगा। "संसार है" ऐसी भावना करने के कारण ही यह संसार उत्पन्न हुआ है,

"मैं पुरुष हूँ" इस भावना से पुरुषत्व प्राप्त हुआ है। दूसरे ने "मैं स्त्री हूँ" यह भावना की अतः उसे स्त्रीत्व प्राप्त हुआ । इसके सिवाय मनुष्य के हृदय में एक विशिष्ट भाव के प्रबल हो जाने से उसके अन्य सभी भाव विलीन हो जाते हैं, ये बातें तो नित्य परिचय की हैं, इसलिए जैसे कांटे को कांटे से निकालते हैं, उसी तरह "ईश्वर पर मधुरभाव सम्बन्ध का आरोपण करके साधक उसकी सहायता से अन्य सभी भावों को दूर करने का प्रयत्न करता रहता है " ऐसा वेदान्त शास्त्रज्ञ समझते हैं। मनुष्य के मन के अनेक संस्कारों में से "में शरीर रूप" और उसके साथ "मैं पुरुष " या "मैं स्त्री " यही संस्कार अत्यन्त प्रबल हुआ करते हैं। स्पष्ट है कि साधक पुरुष जब श्री भगवान को पति मानकर "मैं स्त्री " ऐसी भावना करता हुआ अपने पुरुषत्व को चूक जाय, तब वह उसके बाद "में स्त्री" इस भावना को भी दूर करने में समर्थ होकर भावातीत अवस्था का अनुभव सहज ही प्राप्त कर लेगा; इसीलिए वेदान्त तत्वज्ञानी लोग समझते हैं कि यदि साधक मधुरभाव में सिद्ध हो जावे, तो वह भावातीत भृमिका के बिलकुल समीप पहुँच जाता है।

यहाँ पर कोई यह प्रश्न करेगा कि "क्या केवल राधा-भाव प्राप्त करना ही मधुरभावानुयायी साधक का अन्तिम ध्येय है ?" इसका उत्तर यह है कि आजकल के साधकों के लिए महाभावमयी श्रीराधा का भाव प्राप्त करना असम्भव होने के कारण उन्हें केवल सखी भाव ही प्राप्त करने का ध्येय रखना चाहिए। ययपि वैष्यव आचार्यों का मत इसी

#### मधुरभाव की मीमांसा

यकार का दिलाई देता है, तथापि साधक को श्रीराधा का भाव प्राप्त करने का ध्येय अपने सामने रखना उचित है। इसका कारण यह दिखता है कि सिलयों के भाव में और राधा के भाव में यथार्थतः कोई भेद नहीं है। भेद है केवल प्रेम की तीवता का। ऐसा दिखता है कि सिलयाँ भी श्रीराधा के समान ही श्रीकृष्ण की पित भाव से उपासना करती थीं; पर श्रीराधा के सहवास से श्रीकृष्ण को सब से अधिक आनन्द होता है यह जानकर वे सिलयाँ श्रीकृष्ण के सन्तोष के लिए शावानकृष्ण का ही सम्मिलन कराने का सदा प्रयत्न करती थीं। वैसे ही श्रीरूप, श्रीसनातन, श्रीजीव आदि प्राचीन महाभगद्भक वेष्णव आचार्यों ने मधुरभाव की परिपृष्टि के लिए श्री वृन्दावन में जाकर रहने के बाद, श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ श्रीराधिका की प्रतिमा की भी सेवा नहीं की। इसका कारण यही है कि वे स्वयं अपने को राधा समझकर मधुरभाव की साधना करते थे। अस्तु—

यहाँ पर मोटी तौर से मधुरभाव का इतना है। देंद्रर्शन करा देना पर्यात है। मधुरभाव की साधना आरम्भ करके श्रीरामकृष्ण ने कितनी उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी, इसी बात को ठीक ठीक समझने के लिए मधुरभाव की केवल आवश्यक बातों का संक्षित विवेचन यहाँ किया गया है।

# २८-श्रीरामऋष्ण का मधुरभाव साधनः

(१८६४-६५)

"मैंने राधा माव में बहुत से दिन बिताये। उस समय मैं स्त्रियों के समान वेष किया करता था। स्त्री वेप के लिए आवश्यक सभी चीजें—गहने तक—मथुरबाबू ने ला दीं!"

" उन्नीस प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से वह महाभाव कहलाता है। जन्म भर साधना करके, साधक अधिक से अधिक एक या दो भाव में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। (अपनी ओर उंगली दिखाकर) यहाँ के कल एक ही आधार से एक ही जगह, सभी उन्नीसों भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं!!"

"मैं उस (महाभाव की) अवस्था में तीन दिन तक संज्ञाशून्य होकर एक ही स्थान में पड़ा था! सचेत होने पर बाह्मणी मुझे पकडकर स्नान कराने के छिए छे गई। परन्तु

#### श्रीरामरुष्ण का मधुरभाव साधन

न्दारीर हाथ छगाने योग्य न था! द्वारीर पर एक चादर मर पड़ी थी। उसी को पकड़कर वह मुझे छे गई! द्वारीर में छगी हुई मिट्टी भी जल गई थी!"

---श्रीरामकृष्ण

श्रीरामकृष्ण के शुद्ध और एकाग्रचित में जिस समय जो भाव उदय होता था उसी भाव में वे कुछ समय तक विलक्कुल तन्मय होकर रहते थे। ऐसा होने पर उनके मन से अन्य सब भाव विलक्कुल लुत हो जाते थे। इतना ही नहीं, उनके शरीर में भी उस भाव के पूर्ण प्रकाश के उपयुक्त परिवर्तन हो जाता था! बचपन से ही उनके मन का भाव इस प्रकार का था। दक्षिणेश्वर में उनके श्री चरणों का आश्रय प्राप्त होने पर हमें उनके इस प्रकार के मानसिक स्वभाव के उदाहरण सदा देखने को मिकते थे। ऐसा जान पड़ता था कि जब उनका मन कोई गींत सुनकर या और किसी दूसरे कारण से किसी विशिष्ट भाव में मग्न रहता था तो उस समय किसी दूसरे भाव का गायन या भाषण सुनने पर उनके मन में अत्यन्त वेदना होती थी। यह स्पष्ट है कि किसी विशिष्ट लक्ष्य की ओर जाती हुई चित्रवृचि की गति को इस प्रकार अचानक रोकने से उन्हें वेदना होती थी। महामुनि पतआले के एक ही भाव से भावित चित्रवृत्ति युक्त मन को ही 'सविकल्प समाधिस्थ

मन ' कहा हैं। इसी ।स्थिति की भक्ति-शास्त्र में भावसमाधि, भावावस्था और भावावेश नाम दिए गए हैं।

साधनाकाल में उनका यह मानसिक स्वभाव अत्यन्त विकास की प्राप्त हो गया था। उनका मन उस समय पहिले के समान किसी एक विशिष्ट भाव में थोड़े समय रहने से ही शान्त नहीं होता था; वरन जब तक वे उस भाव में तन्मय रहकर उसकी अत्यन्त उच्च अवस्था में अदैत भाव का आभास नहीं पा लेते थे, तब तक वे उसी भाव में निरन्तर और सभी समय रहते थे। उदाहरणार्थ—दास्यभाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना उन्होंने मानुभाव की साधना नहीं की। तन्त्र शास्त्रोक्तः मानुभाव की साधना की अन्तिम मर्यादा तक पहुँचे बिना उन्होंने वात्स-ल्यादि भावों की साधना नहीं की। उनकी साधकावस्था में सर्वत्र यही बात दिखाई देती है।

जब भैरवी ब्राह्मणी का आगमन दक्षिणेश्वर में हुआ उस समय श्रीरामकृष्ण का मन ईश्वर के मानुभाव में तन्मय हो चुका था। संसार के सभी श्राणियों और पदार्थों में—विशेषतः सभी स्त्रियों में—उन्होंने साक्षात् श्री जगदम्बाका निवास प्रत्यक्ष देख ित्या था! इसीलिए उन्होंने बाह्मणी के वहाँ आते ही उसे "माता" कहकर सम्बोधन किया; और स्वयं अपने को उसका बालक जानकर कभी कभी उसकी गोदी में बैठ-कर उसके हाथ से भोजन किया! इन बातों से उनके हृदय के भाव का स्पष्ट पता लग जाता है। हृदयनाथ कहते थे कि "ब्राह्मणी उन दिनों

#### श्रीरामरुष्ण का मधुरभाव साधन

कभी कभी वज गोपिका के भाव में तन्मय होकर मधुरभावात्मक गीत गाने लगती थी। वे गाने माम। को नहीं रुचते थे। तब वे उससे उन् गानों को बन्द करके मातृभावात्मक पद गाने के लिए कहते थे। '' यह बात श्रीरामकृष्ण की मधुरभाव-साधन। के बहुत पहिले की है; परन्तु इससे उनकी भावतन्मयता का पूर्ण परिचय मिलता है और यह भी स्पष्ट हो जाता है। कि उन्हें एक भाव की चरम सीमा तक पहुँचे बिना दूसरा प्रिय नहीं लगता था।

श्रीरामकृष्ण के चित्र पर विचार करने से मालूम होता है कि वे स्वयं बिलकुल निरक्षर और शास्त्रज्ञान से अनिभज्ञ थे, पर उन्होंने शास्त्र मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने गुरु बनाने के पूर्व भी जिन जिन साधनाओं का अनुष्ठान केवल अपने हृद्य की व्याकुलता की प्रेरणा से किया वे भी कभी शास्त्र विरोधी न होकर शास्त्रानुकूल ही रहीं। शुद्ध, पवित्र और ईश्वर-प्राप्ति के लिए व्याकुल हृदय में उठने वाली भाव-तर्रें सदा वैसी होंगी ही। थोड़ा विचार करने से भी दिखेगा कि इसमें कोई विचित्रता नहीं है; क्योंकि श्रीरामकृष्ण के समान शुद्ध और पवित्र अन्तःकरण की तरङ्गों के दृश्य फल ही तो शास्त्र हैं। जब श्रीरामकृष्ण जैसे शुद्ध, पवित्र और ईश्वर-दर्शन के लिए व्याकुल निरक्षर पुरुष का कोई भी कार्य शास्त्र-विरुद्ध नहीं हुआ और प्रत्येक कार्य के अनुष्ठान से शास्त्रोक्त सभी फल मिलते गये तब तो इससे शास्त्रों की प्रमाणिकता ही निश्चित रूप से सिद्ध होती है। स्वामी विवेकानन्द ने इस सम्बन्ध में कहा है कि "शास्त्रों में वर्णित सभी अवस्थाओं और

अनुभवों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए ही ईश्वर ने इस समय निरक्षर बनकर भवतार लिया था !"

श्रीरामकृष्ण के द्वारा स्वभावतः शास्त्र मर्यादा की रक्षा के हेतु उन्हें भिन्न भिन्न साधनाओं के समय भिन्न भिन्न वेष धारण करने की इच्छा कैसे होती गई, यह एक बात यहाँ दृष्टान्त स्वरूप बता देना आवश्यक होगा। वे उजिस समय जिस भाव की साधना में निमग्न होते थे उस समय उसी भाव के अनुकूल वेष धारण करने की इच्छा उन्हें स्वभावतः हुआ करती थीं और उसीके अनुसार वे वैसा वेष धारण करते थे। तन्त्रोक्त मातृमाव साधना करते समय वे रक्त वस्त्र, विभूति, सिन्दूर, रुद्राक्ष आदि धारण करते थे। वैष्णव तन्त्रोक्त भावों के सम्बन्ध में तिलक, श्वेतवस्त्र, श्वेत-चंदन, तुलसीमाला आदि धारण करते थे। वेदोक्त अद्भैत भाव-साधना के समय उन्होंने शिलासूत्र का त्याग करके गेरुआ वस्त्र परिधान किया था। जिस तरह पुरुष भाव से साधना करते समय वे पुरुष वेष धारण करते थे. उसी तरह स्त्रीजनोचित भाव-साधना करते समय उन्हेंनि स्त्री वेष धारण करने में बिलकुल आगा पीछा नहीं किया ! वे बारम्बार यही शिक्षा देते थे कि " लजा, घूणा, भय और जन्म, जाति, कुल, शिल आदि अष्टपाशों का समूल त्याग किए बिना ईश्वर-प्राप्ति के मार्ग में कभी किसी की उन्नति नहीं हो सकती। " अस्तु-

जब मधुरभाव-साधना के समय उन्हें स्त्रियोचित वेष घारण करने की इच्छा हुई, तब परम भक्त मथुरबाबू ने उनकी इच्छा जानकर उनके

#### श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन

लिए बहुमूल्य स्त्रियोपयोगी वस्त्र मंगवा दिए तथा अनेक प्रकार के आभुषण तैयार करवा दिए। उनके लिए केशों का एक टोप भी मंगवा दिया। हमें विश्वसनीय व्यक्तियों से पता लगा है कि कुछ व्यक्तियों ने मथुरबाबू की इस भक्तिपूर्ण उदारता और श्रीरामक्काण के त्याग को बदनाम करके उन्हें कलंक लगाने में उस समय कोई कसर नहीं रखी थी। परन्तु मथुरबाब और श्रीरामकृष्ण दोनों ने ही लोगों के कहने की परवाह न करके अपने ध्येय की ओर ही दृष्टि रखी। इधर 'बाबा 'के सन्तोष से और "वे कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करेंगे" इस विश्वास से मथुरानाथ को उनकी सेवा में परमानन्द होता था, तो उधर सुन्दर बस्रालंकारों से विभूषित होकर श्रीरामकृष्ण वज गोपियों के भाव में कमशः इतने तन्मय हो गये थे कि अपने पुरुषपन का ज्ञान उनके मन से समूल नष्ट हो गया था; उनकी बोलचाल, उनका कार्यकलाप. -इतना ही नहीं-उनके विचार भी स्त्रियों के समान हो गए थे। स्वयं श्रीरामकृष्ण के मुँह से हमने ऐसा सुना है कि उन्होंने मधुरभाव-साधना के समय छः महीने तक स्त्री वेष धारण किया था!

पहले लिस चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण में स्त्री और पुरुष दोनों के भावों का अपूर्व सम्मिलन हुआ था। जब वे स्त्री वेष में रहने लगे, तब उनका स्त्री भाव तो पूर्ण जागृत हुआ ही, पर उस उमय उनमें स्त्री भाव की इतनी परकाष्ठा हो गई कि बोलना, चलना, हँसना, देसना, हावभाव और शारीरिक तथा मानसिक सभी व्यवहार बिलकुल स्त्रियों के समान हो गये थे। यह बात हमने स्वयं श्रीरामकृष्ण और

हृद्य दोनों के मुँह से सुनी है। दक्षिणेश्वर में श्रीरामक्रुष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करने पर हमने उन्हें विनोद से स्त्रियों का अभिनय करते अनेक बार देखा है। वह अभिनय इतना सांगोपांग और सर्वागपूर्ण रहता था कि उसे देखकर स्त्रियाँ भी आश्चर्यचिकत हो जाती थीं। लगभग इसी समय मथुरबाबू कभी कभी श्रीरामकुष्ण को अपने जानबाजार के बाड़े में रहने के लिए ले जाते थे। वहाँ रहते समय श्रीरामकष्णा घर के स्त्री समाज में ही उठते बैठते थे। वहाँ बहुत दिनों से उनके कामगन्धहीन पवित्र चरित्र की जानकारी सभी को हो चुकी थी और वे सदा उनको देवता के समान मानते थे। और अब तो उनका वेष और व्यवहार भी स्त्रियों के समान देखकर वे स्त्रियाँ उनके अद्भुत कामगन्धहीन प्रेम से इतनी मुग्ध हो गई थीं कि वे उनकी अपने में से ही एक समझने लगी थीं। उनसे व्यवहार करते समय उनको लजा या संकोच बिलकुल नहीं मालूम होता था। स्वयं श्रीरामकुष्ण के मुँह से हमने सुना है कि मथुरबाबू की लड़कियों में से किसी लड़की का पति जब दो चार दिन अपनी ससुराल में रहने के लिए आता था उस समय वे स्वयं उस लडकी के बालों में कंघी आदि कर देते थे; उसके सब आभूषण अपने हाथों से उसके शरीर में पहिनाते थे और उसे अपने पति से बोलने तथा उसे सन्तुष्ट रखने की कला समझाते थे; बे उस लड़की का हाथ पकड़कर एक सखी के समान उसे उसके पति के समीप हो जाकर बैठा देते थे और तब वापस होट आते थे !श्रीरामकृष्ण कहते थे, " वे लड़ाकियाँ भी मुझे अपनी सस्ती समझकर मुझसे बिलकुल नि:संकोच भाव से व्यवहार करती थीं।"

#### श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन

हृद्य कहते थे कि " जब मामा स्त्रियों के बीच इस प्रकार से रहते थे, तब उनके नित्य के परिचित मनुष्यों के छिए भी उनको पहिचानना काटेन होजाता था। एक दिन मथुरबाब मुझे अपने अन्तः-पुर में हे गये और बोहे 'इन स्त्रियों में तुम्हारा मामा कीन है उसे पहचानो । ' मैं इतने दिनों तक उनके साथ रहा, उनकी नित्य सेवा शुश्रुषा करता रहा, किन्तु उस समय मैं उन्हें नहीं पहचान सका। उन दिनों दक्षिणेश्वर में मामा नित्य प्रातःकाल उठकर टोकनी लेकर फुल तोडने जाते थे। उस समय मैंने प्रत्येक बार देखा है कि स्त्रियों के समान चहते समय उनका बायाँ पैर ही प्रथम आगे पट्ता था! भैरवी ब्राह्मणी कहती थी कि 'फूल तोड़ते समय-उन्हें देखकर मुझे कई बार यही भास होता कि यह साक्षात् श्रीमती राधारःनी ही है ! ' वे फुल तोड़कर उनसे सुन्दर सुन्दर मालाएँ गूँथते थे और श्री राधागोविंद्जी को पहनाते थे; वे कभी कभी तो उन मालाओं को श्री जगदम्बा को पहना देते थे और जैसे वजगोपिकाएँ कात्यायनी की प्रार्थना करती थीं, उसी प्रकार वे भी 'श्री कृष्ण मुझे पति मिलें ' ऐसी प्रार्थना गद्भद हृद्य से करते थे !!"

इस तरह श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने और उन्हें पतिरूप से पाने के लिए श्रीरामकृष्ण उस समय श्री जगदम्बा की अत्यन्त व्याकुल अन्तः-करण से अनन्य भाव युक्त प्रार्थना करते हुए दिन बिताने लगे। रात दिन श्रीकृष्ण दर्शन की एक समान घुन लगी रहती थी और श्रीकृष्ण ही को पति रूप प्राप्त करने के लिए वे अत्यन्त व्याकृत होकर प्रार्थना करते थे।

इसी प्रकार उनके दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह और महीने पर महीने च्यति त होते जाते थे.पर न तो उनके मन में एक क्षण के लिए भी निराशा या अविश्वास का चिन्ह दीख पड़ता था, और न उनकी व्याकृलतापूर्ण-प्रार्थना में ही कभी कोई अन्तर हुआ। उनके हृद्य की व्याकुलता क्रमशः इतनी बढ़ गई कि उन्हें आहार निद्रा आदि तक की सुधि नहीं रहती थी; केवल लगातार श्री कृष्ण दर्शन का ध्यान लगा रहता था। वे यह सोचकर कि इतने व्याकुल हृद्य से भी प्रार्थना करने पर श्रीकृष्ण-दर्शन नहीं हो रहा है, रो रो कर व्यथित हो जाते थे, अपना भुँइ पृथ्वी पर रमड़ डालते थे और श्री कृष्ण विरह के दुःस से बेहोश होकर भूमि पर अचेत ागिर पहते थे। जैसी अवस्था प्रियतम के विरह में मनुष्य के शरीर और मन की हो जाती है, ठीक वही अवस्था उस समय श्रीरामकुष्ण की हो गई थी। श्रीक्रब्ण विरह से उनके शरीर में पहले के समान अब पुनः दाह होने लगा। उनके शरीर में आग की सी जलन लगातार होने लगी; आसिर वह वेदना उन्हें असहा हो गई। श्रीरामक्कण स्वयं कहते थे कि "उस समय श्रीकृष्ण के अत्यन्त दुःसह विरह के कारण मेरे प्रत्येक रोम-कप भें से बुंद-बुंद रक्त बाहर निकलने लगा ! मैं जिस जगह बैठता था वहाँ की जमीन मेरे शरीर के दाह से जल जाती थी! शरीर की सभी सन्धियाँ शिथिल हो जाने से सभी इन्द्रियों के कार्य बन्द्र होने पर मेरा शरीर कभी कभी शव के समान निश्वेष्ट और संज्ञा-शून्य हो जाता था।"

शरीर के साथ नित्य जकड़े हुए तथा देह-बुद्धि के सिवाय अन्य कुछ नहीं समझने वाले हम जैसे मनुष्यों की प्रेम-कल्पना यही हुआ

#### श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन

करती है, कि "प्रेम एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण है!"
हमारी कल्पना इसके आगे दौड़ती ही नहीं। यदि इस कल्पना ने कुछ आधिक दौड़ लगाई तो प्रेम को किसी व्यक्ति में प्रकाशित होने वाले मुणों की ओर आकर्षण समझकर हम उसे "अतीन्द्रिय प्रेम" के भड़-कीले नाम से पुकारते हैं, और उसकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगते हैं! परन्तु बड़ों द्वारा प्रशंसित यह "अतीन्द्रिय प्रेम" स्थूल देहबुद्धि और सूक्ष्म भीग ढालसा से कभी अलग नहीं रह सकता। श्रीरामकृष्ण के जीवन में प्रकट होने वाले यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की तुलना में हमारा यह "अतीन्द्रिय प्रेम" कितन। तुच्छ, अन्तःसार शून्य और सोसला है, यह फीरन दिस जाता है।

भक्तिशास्त्र का कहना है कि यथार्थ अतीन्द्रिय प्रेम की पर काष्टा केवल एक वजिश्वरी श्रीमती राधा को छोड़कर, अन्य किसी के भी जीवन में आज तक देखने में नहीं आई। रुज्जा, घृणा, भय को छोड़कर, लोकभय और समाजभय की परवाह न करके, जाति, कुल शील आदि सभी बाह्य संसार-बन्धनों को पूर्णतः भूलकर, इतना ही नहीं, वरन स्वयं अपनी देह और सुख के विषय में भी पूर्ण उदासीन होकर भगवान श्री कुष्ण के ही सुख में अपना सुख अनुभव करने वाले किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण भक्तिशास्त्र में नहीं मिलता। भाक्तिशास्त्र में कहा गया है कि श्रीमती राधा की कुपा हुए बिना इस प्रेम का स्नाम अंशतः भी किसी को नहीं हो सकता और उसे श्रीकृष्ण का दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकता; क्योंकि श्रीमती राधा के कामगन्धहीन

दिन्य प्रेम द्वारा भगवान श्री कृष्ण स्थायी रूप से बंध गये हैं और उन्हीं की इच्छानुसार वे भक्तजनों के मनोरथ पूर्ण करते हैं! मन में निष्काम प्रेम की सजीव मूर्ति श्रीराधा के समान प्रेम उत्पन्न हुए बिना ईश्वर पति रूप से किसी को नहीं मिल सकता है और न उसे इस दिज्य प्रेम की माधुरी का अनुभव ही हो सकता है।

यद्यपि श्रीकृष्ण के प्रति वजेश्वरी श्रीराधा के दिन्य और अदृष्टपूर्व प्रेम का वर्णन श्री शुकदेव जैसे आत्मानन्द में मग्न रहने वाले परमहंस श्रेष्ठ मुनिवरों ने कई बार किया है, तथापि भारतवर्ष में साधारण लोग उस प्रेम का अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव करने का ढंग बहुत दिनों तक नहीं समझे थे। गौड़ देशीय गोस्वामी लोगों का मत है कि लोगों को यह बात सिखाने के लिए हैं। श्री भगवान को श्रीमती राधा के साथ एक ही शरीर में अवतार हेना पढ़ा । वही यह अन्तःकृष्ण-बहिर्गौर अथवा राधारूप से प्रकट होने वाला और लोगों के सामने मधुरभाव का पूर्ण आद्री रखने वाला श्री गौरांग या श्रीकृष्ण चैतन्य देव का अवतार हैं! उन्होंने यह भी लिखा है कि श्रीकृष्ण प्रेम की तीवता से श्री राधारानी के शरीर और मन में जो लक्षण और विकार उत्पन्न होते थे. वे सब पुरुष शरीरधारी श्री गौरांग में भी उनकी अपार ईश्वर-भक्ति के कारण दीख पढ़ते थे ! इसी कारण श्री गौरांग को 'श्रीमती' भी कहा जाता है। इस प्रकार अतीन्द्रिय, दिव्य तथा निष्काम प्रेम की अत्युच अवस्था को प्राप्त दूसरे उदाहरण श्री गौरांग देव हैं । अस्तु---

#### श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन

श्रीरामकृष्ण श्रीमती राधा की कृपा के बिना श्रीकृष्ण दर्शन असम्भव जानकर उन्हीं की उपासना में मग्न हो गये और अपने हृद्य की व्याकृष्ठता उनके चरणों में निवेदन करने लगे। ऐसी तन्मयता में कुछ दिन बीतने पर उन्हें श्रीराधा का दर्शन हुआ और उन्होंने पहले के अन्य देव-देवियों के समान श्री राधा को भी अपने शरीर में प्रविष्ट होते देखा! वे कहते थे—" श्रीकृष्ण-प्रेम में अपना सर्वस्व स्वाहा करने वाली, अनुपम, पवित्रोज्ज्वल मूर्ति की महिमा और उसके माधुर्य का वर्णन करना असम्भव है। श्रीमती की कांति नागकेशर पृष्प के पराग के समान गौर वर्ण थी।"

इस समय से उनके मन में दृढ़ भावना हो गई कि "में स्वयं राधा हूँ।" श्रीमती के ध्यान और सतत चिन्तन के प्रभाव से श्रीराम-कृष्ण देव को अब उन्हीं के भाव में बिलकुल लीन हो जाने के कारण उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व का भी समूल विस्मरण हो गया; उनका मधुरभावजन्य ईश्वर-प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि श्रीराधा और उनकी अवस्था एक हो गई। उनमें उपरोक्त दर्शन से श्रीमती राधा और श्री गौरांग के मधुरभाव की पराकाष्ठा से उत्पन्न होने वाके महाभाव के सभी कक्षण दिखाई देने लगे। वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों में महाभाव के लक्षणों का विस्तारपूर्वक वर्णन है। वैष्णव तन्त्र में प्रवीण भैरवी बाह्मणी तथा वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने, श्रीरामकृष्ण में सभी महाभाव के लक्षणों को देस आश्चर्य चिनत होकर और उन्हें अवतार जामकर उनकी स्तुति की। इस बात को चर्चा करते हुए

#### श्रीरामरुष्णलीलामृत

श्रीरामकृष्ण ने हमसे कई बार कहा कि " उन्नीस प्रकार के भाव, एक ही जगह, प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते हैं ऐसा भक्ति शास्त्र में कहा है। जन्म भर साधना करके साधक लोग अधिक से अधिक एक दो भावों में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। (अपनी ओर उंगली दिखाकर) यहाँ तो एक ही आधार स उन्नीसों " भाव एक जगह पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं।"



ऊपर बता ही चुके हैं कि श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रत्येक रोम-कूप से उस समय श्रीकृष्ण विरह की दारुण यातनाओं के कारण बूंद-बूंद रक्त बाहर निकलता था। स्त्रीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार भिद गई थी कि 'मैं पुरुष हूँ' यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था, और उनके शरीर और इन्द्रियों के सभी कार्य स्त्री शरीर के समान ही होने लगे।

#### श्रीरामकृष्ण का मञ्जूरभाव साधन

महाभाव में ऊपर बताये अनुसार कामात्मिका और सम्बन्धात्मिका दोनों प्रकार की मक्ति के उन्नीसों अन्तर्विभागों का एकत्र समावेश्य होता है। श्रीरामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके ही मुँह से हमने यह सुना है कि स्वाधिष्ठान चक्र वाले भाग के सभी रोमकृषों से उन दिनों प्रति मास नियत समय पर शोणितस्राव होता था, और वह स्त्रियों के समान तीन दिनों तक जारी रहता था! उनके भाओ इद्यनाथ ने हमें बताया है कि "ये सब बातें मेरी आँखों की देखी हुई हैं। उन दिनों वे पहने हुए वस्त्र की दृषित होने से बचाने के उद्देश से कौषीन धारण करते थे—यह भी मैंने देखा है।"

वेदान्तशास्त्र का सिद्धान्त है कि मनुष्य का मन ही उसके शरीर को तैयार करता है, वह (शरीर) तीव वासना और इच्छा की प्रबलता से जीवन में प्रतिक्षण बदलता रहता है। श्रीरामकृष्ण के साधनाकाल में उनकी भावनाओं की उत्कटता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने शाले ये परिवर्तन इस वेद्यान्तिक सिद्धान्त के उत्तम उदाहरण हैं। श्रीरामकृष्ण और पूर्व कालीन ऋषियों के आध्यात्मक अनुभवों तथा उपलब्धियों की बुलना करके ही प्रशलोचन आदि प्रसिद्ध पण्डित कहते वे "आपके अनुभव और आपकी उपलब्धियों वेद-पुराणों को पीछे छोड़कर और भी आगे बढ़ गई हैं!" अस्तु—

उन्हें श्रीमती राधा का दर्शन और उनकी कूपा होने के बाद ही

# श्रीरामकृष्णक्रीलामृत

वह श्रीकृष्ण मूर्ति नित्य के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई है इस दर्शन के दो तीन महीने बाद दक्षिणेश्वर में परमहंस तोतापुरी का आगमन हुआ। उनकी देखरेख में श्रीरामकृष्ण वेदान्तोक्त अद्देतभाव की साधना में निमग्न हुए। उन्होंने इसके बीच के समय की मधुरभाव में तन्मय होकर ईश्वर-प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करने में विताया। हमने उनके मुँह से सुना है कि वे इस समय श्रीकृष्ण चिन्तन में इतने मग्न और तन्मय रहते थे कि उन्हें अपने पृथक् अस्तित्व की पूरी विस्मृति होकर "में ही स्वयं श्रक्तिष्ण हूँ" ऐसा बोध हुआ करता था; और बीच बीच में, उन्हें इस संसार की प्रस्थेक चराचर वस्तु श्रीकृष्ण स्वरूप से प्रत्यक्ष दिखाई देती थी! आगे चलकर एक दिन उन्हें दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलते समय एक घास का फूल मिला है उसे वे अत्यन्त उत्कण्ठा से हमें दिखाकर बड़े हर्षपूर्वक बोले, "मधुरभाव-साधना के समय मुझे जो श्री कृष्णमूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूल के रंग के समान था!"

वौवन के आरम्भ में वे कामारपुकूर में थे। उसी समय से उनके जन्त:करण में प्रकृतिभाव की प्रवलता के कारण, उन्हें कभी कभी यही इच्छा हुआ करबी थी कि वजगोपियों ने स्त्री शरीर पाकर अपने उत्कट प्रेम से सचिदानन्द श्रीकृष्ण को पतिरूप से पाया था। इससे उन्हें ऐसा लगता था कि "यदि में स्त्री होता तो उन गोपियों के समान श्री- कृष्ण की पतिभाव से भक्ति करके में भी उन्हें प्राप्त कर लेता। मेरा यह पुरुष-शरीर श्रीकृष्ण प्राप्ति के मार्ग में एक ज़करदस्त वाचा है।" उन्हें

#### श्रीरामकृष्ण का मधुरभाव साधन

ऐसा रूगता था कि 'यदि भविष्य में पुनः जन्म होने की बारी आ जाय, तो किसी ब्राह्मण के घर में अत्यन्त स्वरूपवती दीर्घकेशी बास-विधवा का जन्म लूँगा, और श्रीकृष्ण के सिवाय अन्य किसी को भी पति नहीं समझूँगा ! निर्वाह योग्य अन्न और वस्न्र हो, एक छोटा सा घर हो, जिसकी चारों ओर थोड़ी सी जुमीन रहे। मैं उस जुमीन में चार पाँच तरह की तरकारी-भाजियाँ उत्पन्न कर सकूँ, घर में एक दूध देने वाली गाय हो, जिसकी सभी सेवा शुश्रुषा में स्वयं करूँ और उसे दुह भी सकूँ; उस घर में एक सूत कातने का चरला रहे जिससे दिन के प्रकाश में घर का सब काम निपटाकर सूत कातते कातते श्रीकृष्ण के भजन गाऊँ, और फिर सांझ होने पर उस गाय के दूध से तैयार की हुई खीर आदि को अपने हाथ में लेकर श्रीकृष्ण को खिलाने के लिए एकान्त में बैठकर अत्यन्त व्याकुलतापूर्वक रोते-रोते उनकी पुकार करूँ। श्रीकृष्ण कां भी मुझ पर दया आएगी और वह बालक वेष में आकर मेरे हाथ के उन पदार्थों को बहण करेगा; इस तरह वह नित्यप्रति, किसी दूसरे के बिना जाने हुए ही आकर मेरे हाथ से लाने के पदार्थ चुपके से हे हिया करेगा ! " यद्यपि श्रीरामक्कण के मन की यह अभिलाषा इस रूप में पूर्ण नहीं हुई, तथापि वह मधुरभाव के साधनाकाल में पूर्वोक्त रीति से पूर्ण हो ही गई थी।

मधुरभाव साधनाकाल में श्रीरामक्कष्ण की प्राप्त होने वाले दर्जन की बात बताकर हम विषय का उपसंहार करेंगे। उस समय एक दिन है विष्णु मन्दिर में श्रीमद्भागवत सुन रहे थे। सुनते सुनते उन्हें भावा-

वैश में श्रीकृष्ण की ज्योतिर्मयी मूर्ति का दर्शन हुआ। उस मूर्ति के चरणकमलों से थागे के समान दो ज्योतियाँ बाहर निकली। उनमें से एक तो उस भागवत की पोथी को स्पर्श करके रह गई और दूसरी उनके वक्षास्थल में चिपककर रह गई! वे दोनों ज्योतियाँ कुछ समय तक वैसी ही स्थिति में रहीं!

वे कहते थे—" इस दर्शन से मेरे मन में ऐसी हट धारणा हो गई कि यद्यपि भागवत, भक्त और भगवान ये सब भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं तथापि ये यथार्थ में एक ही हैं। भागवत ( शास्त्र ), भक्त और भगवान ये तिनों एक ही हैं।—एक ही के तिन रूप हैं!!"

# नामानुक्रमणिका

31

अतीन्द्रिय प्रेम—४२९ अवतार—कव होता है १ ५; कहाँ होता है १९-१०

अष्टपाश---१५०

अहंकारत्याग—२५७, ३२९

अक्षय-रामकुमार का पुत्र ७१,१३२

आ

आहारनिष्ठा-१२६ 2

Ę

ईश्वर प्रेम का वेग—२२० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर—

. T

-<del>34</del>9-159

क

कर्मफलोपभोग—२७३ कर्मक्षय—२२५

कांचनासक्ति-त्याग---२५४-२५७

कामत्याग---२५७

कामारपुक्र - श्रीरामकृष्ण का जन्म स्यान-११, १८३, २६१, २७५, ३२२,

कुण्डलिमी---३५२

47.

मदाधर—श्रीराम्हण्ण का ब्चपन का नाम । "रामकृष्ण" देखी ।

गयाविष्णु—श्रीरामकृष्ण का बचपन का मित्र-६३, ६६ गात्रदाह—२२१, प्रकरण २२ वाँ, ३२० गायन—श्रीरामकृष्ण का-५२, ११३, १४१, २२२ गिरिजा—श्रीरामकृष्ण का गुरुबन्धु; प्रकरण २३ वाँ, ३३१-३३३ गोपीप्रेम—१९१ गौरीपण्डित—प्रकरण २१ वाँ, ३१३-

ਚ

चरला—४३५
चाकरी—१३६
चेतन्यदेव—४६,३०१,३०५,३२१,
४४१-४१२, ४१४
चन्द्रा—श्रीरामकृष्ण का गुरुबन्धुः
प्रकरण २३ वाँ, २२९-३३१
चन्द्रामणि देवी—श्रीरामकृष्ण की माता
१४, विवाह १४, पति के ऊपर संकट
१५-१६, कामारपुक्र में आगमन
१६, स्वभाव, संसार २१-२२, ३१
स्नेह और प्रेम ३१-३२, उनके
विचित्र अनुभव ३२-३६, श्रीरामकृष्ण का जन्म ३९, गदाधर को उपदेश ४८, अत्यन्त सरह स्वभाव ४९,

# नामानुक्रमाणिका

पतिनिधन ५५, दुःख के दिन ५६, २६४, २८९, देव के पास धरना २९२

ज

जयरामवाटी—श्रीरामकृष्ण की ससुराल १८३, २८८

जगदम्बादासी—मञ्जल्बाबू की पत्नी १७९, १८६, १८७

जटाधारी—श्रीरामकृष्ण का राममन्त्र-दाता गुरु; प्रकरण २५ वाँ, २६४, ३७•, ३७६, ३७७,

त

तन्मयता—२०९, २१८,२२५,२३५, २३८

तिरस्कारबुद्धि—३११ तौर्थयात्रा—२०४ त्याग—" वैराग्य " **दे**खो ।

द

दयानन्द सरस्वती—३९४ दक्षिणेश्वर काली का मन्दिर-११५,११९ दास्यभक्ति—२३७, २३८,

देवेन्द्रनाथ ठाकुर-महर्षि-३९५

धनी लोहारिन —श्रीरामकृष्ण की भिक्षा-माता ३३–३८, ६४ धर्मग्लानि—६ धर्मदास लाहा—कामारपुक्र का ज़र्मी-दार ४३, ४६, ६३ ध्यान—१०४, १०५ ध्येय—भारतवर्ष का ३, पाश्चत्यों का ४

नारायण शास्त्री-पण्डित ३८४-३८८ निष्ठा और अनुदारता-१२६

Ū

पद्मलोचन-पण्डित ३५९, ३८८-३९४ पाय पुरुष---२२१ पाप-पुण्य के फ्लंड-मुक्त पुरुषों के १७२ पाश्चात्वों का ध्येम-४

पंचवरी—श्रीसमृष्ण का साधना-स्थान १४८, २४०-२४१ प्रेम—४०१-४०५

ब

बुद्ध — ८६, ३९८ ब्राह्मणी — भैरवी २६१, दक्षिणेश्वर में आगमन २९९-३०१, वात्सल्यभाव ३०२-३०३,श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में धारणा ३००-३०६, पण्डितों से विवाद ३००-३०९, कुछ और परि-चय ३२७

# नामानुऋमणिका

भ

भिन्न प्रकार ४३२ भारतवर्ष का ध्येय—३ भाव—८८-९०, भाव पंचक ३९९-४०६ भैरवी—"ब्राह्मणी" देखो ।

भैरवी—"ब्राह्मणी" देखी। भम्ममूर्ति—१३९ भ्रम—९७-९९

म

मशुरानाथ विश्वास-मशुरबावू ११८, १३१, श्रीरामकृष्ण को नौकरी करने का आग्रह १३७, मशुरानाथ और श्रीरामकृष्ण-प्रकरण १५ और १६, मशुर का स्वभाव १६३, श्रीरामकृष्ण से वाद १६६, श्रिव-शक्तिदर्शन १७०, श्रीरामकृष्ण की अलौकिक सेबा १७०, १७६, २०३, भाव समाधि के सम्बन्ध में श्रीरामकृष्ण को आग्रह १९०-१९४, अन्नमेर कतानुष्ठान ३५८, साधु-सेवा ३६२, ४२५

मधुरभाव—मीमासा, प्रकरण २७ वाँ, ३९६-४१९, मधुरभाव का सार तत्व ४१४ मधुस्दन दत्त-मायकेल-३८७ मन-साधक का गुरु २५८-२६०,मन ही शरीर को बनाता है ३२५,४३३, क्या साधक को मन की बातें सुनना चाहिए १३६६-३६८ महाभाव-३०१, ४३३ माणिक राजा-१३, ५०, ८२ माता जी-भीसमङ्ख्या की धर्मपत्नीः ''शारदादेवी" देखो।

æ

योगेश्वरी—"ब्राह्मणी" देखो । र

राधा-३२१,४१५,४१८,४१९-४३२ः
रामकुमार-श्रीरामकृष्ण का सबसे बडा
भाई १५, विवाह २५, अध्ययन २५,
संसार २५, ५६, ७१, सिद्धिलाम
२५, पत्नीवियोग ७०, करूकते में
आगमन ७२, गृहस्थिति ११३, पूजक
पद स्वीकार १२२, १२४, मृत्युः
१४५, १४७

रामकृष्ण-जन्म ३९, बाल्यकाल ४३, अन्नप्राशन ४३, आकर्षण शक्ति ४३, धारणा शक्ति ४५, १०९, नटखट

# नामानुक्रमणिका

स्वभाव ४५, पाठशाला के दिन ४५-४६. ५९, हर एक बात का कारण समझने की इच्छा ४७, अध्ययम, गणित के प्रति घृणा ४८, ६९, मूर्तियाँ तैयार करना ४८, ८३, १३६, चित्र-कलानैपुण्य ४९, ८३, स्मरण शक्ति ४९, आनन्दी वृत्ति ४९, मधुर आवाज ५२, ११३, १४२, २२३, लोकप्रियता ५१, ७५, ८१, भाव तन्मयता ५२, क्टिवियोग ५४, वृत्ति में परिवर्तन ५८, साधुसंग ५९, भावसमाघि ६३, उप-नयन ६४, पण्डितों की सभा में ६५, ईश्वरसेवा और दिव्यदर्शन ६६, शंकर का पार्ट ६६, लिखना पढ़ना ६८, अभिनय पदुत्व ७५, हुर्गादास की हार ७६, नाटक मण्डली ८२, कलकते में आगमन ८३, निर्भय स्वभाव ११०. अवलोकन राकि १११, पूजा का काम ११२, अध्ययन की ओर दुर्लक्य ११३, आहारनिष्ठा १२६, १३४-१३५, गंगा-भक्ति १२६, दक्षिणेश्वर में बास्तच्य १२%, पूजकपदम्रहण प्रकरण १३ वीं. १३८, बंशावली १३२, पूजा में तन्म-यता १४१, शक्ति दीक्षा प्रहुण १४४, ईश्वर-दर्शन के लिए व्याकुलता, प्रकरण १४ बा, १४६-१५८, प्रथम दर्शन १५६.

अलैकिक स्वभाव १६०, शिव मन्दिर में १६८, निरहंकार १७५, दुशाले की दुर्दशा १७७, स्तीवेष १७९, १८२, अत्यन्त सुन्दर रूप १८३-१८५, विनोदप्रियता १८३, मथुर का इठ और उसको समझाना १८९-१९०, स्वभाव १९९-२०२, त्याग २०३-२०४, दित्योन्माद २०८-२१८ गात्रदाह २२१, रासमणि को ताडना २२३, ईश्वर-दर्शन के लिए व्याकुलता २३५, २०९, २९४, दास्यमक्ति २३७, सीतादर्शन २३९ पंचवटी रोपण २४०, इठयोग का अभ्यास २४१. हलधारी से बर्ताव २४५-२५१, कांच-नासिक का त्याग २५४-२५७, काम-त्याग २५७, अहंकार त्याग, २५७, विवाह, प्रकरण १९ वॉ, २६४-२९४, उनके विवाह की मीमांसा २६९-२८८, ब्राह्मणी का आगंमन २९९, उसका श्रीरामकृष्ण के सम्बन्ध में मत ३००, ३०६-३०८, वैष्णवचरण तथा गौरी पण्डित का मत ३०८-३१९, विचित्र **क्षुधा और गात्रदाह प्रकरण २२ वॉ,** ३२०-३२६, तन्त्र साधन, प्रकरण २४ वाँ, ३३४-३५६, उनको साधनाएँ क्यों करनी पड़ी ३३४-३३७, साधनीत्साह

# नामानुऋमणिका

३४१, साधना के लिए वेदिका ३४४, | तंत्रोक्त साधन ३४४-३४८, स्त्री जाति के प्रति मातृभाव ३४८-३५१, तन्त्र विष्णवचरण—पण्डित—२५४, साधनाकाल के दर्शन ३५२-३५५, बात्सल्य भावसाधन, प्रकरण २५ वाँ, ३५७-३७७, स्वभाव ३६६-३६८, ३६८, राममन्त्रप्रहण सत्यसंकरूपत्व ३६९, रामलाला और उसकी लीलाएँ ३७०-३७७, भाव तन्मयता ३७९, साधुसंग ३८१-३८४, मधुरभाव साधन, प्रकरण २९ वाँ, ४२०-४३६ रामतारक-ऊर्फ हलधारी, "हलधारी" देखो । रामलाला--३६४-३६५, ३७०-३७७ रामेश्वर---२५, ७०, ७३, १३२

रासमाणि-वृत्तान्त, 994-922 ताड्ना २२३, मृत्यु २९७

ਬ

वात्सस्यभाव की साधनाएँ-प्रकरण २५ वाँ, ३५७-३७७ वासना-त्याग---२७९ विवाह—श्रीरामकृष्ण का, प्रकरण १९ बाँ, २६४-२९४ विवेकानम्द---८९, २५६, ३३०, 890

वैराग्य का अर्थ--१०२,२०३--२०४. 329 ३०८-३१३, ३१६ व्याकुल्ता-ईश्वर दर्शन के छिए-२२३, २२४, २९२ वृन्दावन छीला-४०८-४११

शारदादेवी--श्रीरामकृष्ण की धर्म-

पत्नी २८२-२८४, २८८-२९०

शिवनाथ शास्त्री-३०९

शंकराचार्य--३९८ शंभुचन्द्र मल्लिक—३३१ सदसद्विचार---२७७-२८• समाधि--सविकल्प-१०३ सर्वमंगला-४५, ७०, ८३ साधक और साधना-प्रकरण १० वाँ, ९५-१०७, साधना का अर्थ ९५-१०१, साधना के कालखण्ड २३१ साधनाएँ - श्रीरामकृष्ण को क्यों करनी पड़ीं २३१ - २३५, ३३४ - ३३७ सिद्धि--३२९, ३५३ स्रीताजी का दर्शन--- २३९

सुखलाल गोस्वामी-11, १६

स्त्री वेष-श्रीरामकृष्ण का-१७९, १८२

# नामानुक्रमाणिका

ह

इठयोगाभ्यास- २४१ हलभारी---२२, २२७-२२९, २४३ हालदारपुकूर-- १२,४७ हलधर पुरोहित--१७५-१७६ हेमांगिनी--२२, १३२ १३६, १३८

**श्वदिराम चटर्जी क**न्म १३, गुण १४, विवाह १४, संसार १५, विपत्ति ९५, १६, देरे गांब से प्रयाण १६, ज्ञानमार्ग - १०२, १०३, १०६।

कामारपुकूर में आगमन तथा बास्तव्य १६, धर्मनिष्टा तथा उच्च अवस्था २०, ५०, ईश्वरभक्ति २३, रामेश्वर की यात्रा २५, गया की यात्रा २६, अद्भुत स्वप्न और गदाधर का वर दोन २७-२८, श्रीरामकृष्ण का जन्म ३९, गदाधर के सम्बन्ध में चिन्ता ४५, मृत्यु ५४-५५ क्षुधा—विचित्र क्षुधा और गात्रदाह,

प्रकरण २२ वाँ, ३२०-३२६